

£8(3)

i.

विषय संख्या

48(3)

ग्रागत पंजिका संख्या

48442

पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

242/34

STATE SELLA WINDS CANAL AFFE

## पुरतकालय

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या ६४ (३)

आगत संख्या ४६६५

पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सिहत ३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।





449 44 (3) 

Digitized by S3 Foundation USA

गुरुकुल कांगडी वर्ग संख्या ग्रन्थ संख्या यह पुस्तक निम्नांकित ग्रन्तिम तिथि को या उससे WORKS. पूर्व पुस्तकालय में जमा हो जानी चाहिये। अन्यथा पाँच पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा। 1990 AUG BENARES. FASCICULUS III-PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE, BENARES AGENTS: OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG: TA JYESHTHARAMA MUKUNDAJI, BOMBAY: ISTHAIN & CO., BOOKSELLERS, LUNDON. ited by Jai Kristma Das Gunta. ानेय! the Vidya Vilas Press, Benevas. सम्भ मया 1918 अपसिः Price Rupee me. 661,4(3)

CC-0. Gurukul Kangri University He

44652

र अस्या चौलम्बा—संस्कृ प्रन्थमालाया प्रतिमासं पृष्ठशतके सुन्दरेः सीसकाश्चरिरुणमेषु पत्तेषु एकः स्तबको मुद्रयित्वा प्रकाश्यते । एकास्मिन स्तबके एक एव प्रन्थो सुन्ते ।

भ प्राचीना दुर्छभाश्रामुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनव्याकरणधर्मशास्त्रसाहित्यपुराणादिसन्धा एवा । सुपरिष्कृत्य मुख्नते ।

३ काशिकराजकीयमधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः परिद्वता अन्ये च शास्त्रहृष्यो विद्वार एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति ।

४ भारतवर्षायैः,ब्रह्मदेशीयः,सिंहलद्वीपवासिभिश्चेतद्गार्डकेर्देयं वार्षिकममिमं मूल्यम्-सुद्राः अभानका

५ अन्येदंयं प्रतिस्तवकं

it.

६ प्रापणव्ययः पृथम् नास्ति । ...

साम्प्रतं मुद्रचमाणा प्रन्थाः-

(१) संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभट्टकृता खरडे ... ... ... २

(२) शब्दकीस्तुमः। भद्दोजिदीक्षितकृतः १२

(३) वलाकवार्तिकम् । भट्डमारिलविरचितम् पार्थमार्थिमिशकृतन्यायरताकराख्यया-व्याख्यया साहितम् । सम्पूर्णम् । १०

(४) भाष्योपञ्चिति तत्त्वत्रयम् । विशिष्टा-द्वेतदर्शतप्रकरणम् । श्रीमङ्गोकाचार्यप्र-णीतम् । श्रीनारायणतीर्थविराचितभाद्य-भाषाप्रकाशसद्वितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) २

(५) करणप्रकाशः। श्रीब्रह्मदेवविरिचतः

(६) भाइचिन्तामाणः । महामहोपाध्यायश्ची-गागाभद्वविरचिता। तर्कपादः(मीमासा) २

(७) न्यायरलमाला-श्रीपार्थसारिथामिश्रविर-चिता संपूर्णा (मीमांसा) ... २ (८) मझमूत्रमाध्यम्-बादरायणपणीतवेदान्त- स्त्रस्य यतीन्द्रभीमद्विज्ञान्भिञ्चकृतन्य ख्यानम् । सम्पूर्णम् । ( वेदान्तः )

(९) स्याद्रादमञ्जरीमलिष्णनिर्मिता सम्पूर्णा

(१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्वैतब्रहानिरूपणपर भीभाष्यकृतां परमगुरुभिः थी६भीयामुर मुनिभिविंरचितम् । सम्पूर्णम् वेदान्तः

(२१) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधभृद्धः रकाचार्यसंगृहीतः । आचार्याचेत्रसुष् मुनिविरचितन्याख्योपेतः ( वेदान्तः )

(१२) विभवत्यर्थनिर्णयो न्यायानुसारिष्यमा समविभान्तिविस्तृतविचाररूपः मुरु श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः

(श्यायः) ... ... ... ... (१३) विधिरसायनम् । श्रीव्रय्यदीहः मृ । सम्पूर्णम् (मीमासा )

(१४) त्यायसुधा ( तन्त्रवार्तिकटीः. सामेश्वरविरचिता । ( मीमोसार कं यथा। धूमवत्त्वादालोकवत्त्वादित्यादि । दृष्टान्ताधिकं यथा। धूमवत्त्वादालोकवत्त्वादित्यादि । दृष्टान्ताधिकं यथा। सठवन्महानसवदित्यादि । व्याप्त्यधिकं यथा। अन्वयव्यतिरेकयोईयोर्प्पभियानम् । तर्काधिकं यथा। एकविषयेऽनेकानिष्टमसञ्जनम् । दृष्णाधिकं यथा। असिद्धोऽयं हेतुर्विकद्ध्येत्यादि । सामान्यत आदिश्वव्दोपादानेऽप्पधिकत्वमेव ।
यथा धूमवत्त्वादेर्महानसादिवदित्यादि । एवमधिकतया स्वसिद्धान्तिणीतानामपि कथनं संगृहीतम् । यथा सौगतादेस्व्यवयवप्रयोगादि पुनक्तिर्वा तत्र तथैव तत्सिद्धान्तादिति ।
हेतुदृष्टान्तव्याप्तितर्काद्यधिकं तु वादे वस्तुतो न दृष्णम् ।
येन केनापि तत्त्वनिर्णयाभिमन्येः । जलादौ यावत्मितिभासमनेकाभिधाननियमे तु भूषणमपि । यावत्सम्भवमनेकाभिधानं चा सर्वज्ञेनाश्वयमिति प्रायशो न तथा नियमः संभवति । अनयोश्व न्यूनाधिकयोकद्धावितयोर्भ्युपगमे त्वपितः

स्वसिद्धान्तेत्युकम्। आलोकवत्त्वादिति। धूमवत्त्वादिति हेतुना कृतस्य चिह्नसाधनस्यैवानेनापि करणात्कृतकरणता द्रष्टव्या। पवसुत्तरत्राप। ननु भाष्यादिय्रन्थेषु तत्त्तत्सैद्धान्तिकप्रन्थेषु चानेकहेतुकतर्काद्य-मिधानद्श्वात् कथमधिकस्य दोषत्विमत्यत आह । हेत्विति। तथा च भाष्यादिय्रन्थानां वादात्मकत्वाद्धिकं तत्र न दोषः कि तु गुण एविति भावः । येन केनापीति । एकस्यादुष्टत्वेऽपि अन्यस्यादुष्टत्वसम्भवादित्यभिप्रायत्वादित्यर्थः । ननु यावत्सम्भवमनेकाभिधानानियमेऽधिकस्यापि न्यूनतया दोषत्वं स्यादित्यत्व आह । यावत्सम्भवमिति । प्रायश इति । अतिहत्तैस्तथा नियमाङ्गोकारे प्रतिवादिना वाद्यकाधिकस्यापि अधिकतादेः सम्भवोपपादने न्यूनतेष्टेवेति भावः । उद्घावितयोरभ्युपगम इति । भया न्यूनमधिकं चोक्तमेव ततः को विरोध इत्युक्तावित्यर्थः । अपसिद्धान्तो वाच्य इति । जल्पवितण्डयोनं तथा वक्तव्यिम-

२६

वाऽद

द्वांस

) । र्णा i

परम्

ामुतः

त: ।

भट्टा

सुब•

) 8

661,4(3)

द्धान्तो वाच्यः। अवयवाधिकादौ नित्यमपसिद्धान्तत्वं केचिदा-हुस्तदसत्। अवयवन्यूनादावि प्रसङ्गात्। न्यूने विरुद्धं नोक्त-मिति चेन्न। अनैकान्तिकादिपयोगेऽप्यपसिद्धान्तप्रसङ्गात्। त-त्र विरुद्धं नाभ्युपगम्यत इति चेन्नाधिकावयवप्रयोगेऽपि सम-त्वात्। वचनलिङ्गादिवक्तुरभिपाय इत्यञ्जपगमः कल्पत इति चेन्न। पराम्शादिनापि प्रयोगसम्भवात्। पूर्वोक्तप्रसङ्गाच। सर्वतोष्ठस्वी साध्यसिद्धिः स्थेयसी स्यादिति संष्ठवादेरिधक-

त्येष सिद्धान्तो विरुध्येतेति वक्तव्यम् । तेन तर्हि तन्निग्रहः स्या-दित्यर्थः । जरन्नयायिकास्तु अधिकनिग्रहस्थानस्यापासिद्धान्तानितः रेकमाहुः । तन्मतं दूषयितुमनुवद्ति । अवयवन्यूनतादावपि प्र-सङ्गादिति । न्यूनस्याप्यपसिद्धान्तप्रसङ्गादित्यर्थः । ननु स्विसि-द्धान्तविरुद्धाङ्गीकारो ह्यपसिद्धान्तः स च न्यूने नास्ति विरु द्धस्यानङ्गीकारात् परं तु स्वसिद्धान्तैकदेशत्याग एव अधिके तु स्वसिद्धान्तविरुद्धाङ्गीकारोऽस्तीति वैपस्यमाशङ्कते । न्यूने वि-रुद्धं नोक्तामिति चेदिति । अनैकान्तिकादिप्रयोगेऽपीति । तत्रापि स्वसिद्धान्तविरुद्धस्य व्यभिचार्थ्यादिहेतोः कथनादिति भावः। तत्र विरुद्धव्यभिचार्थादिकथनेऽपि विरुद्धाङ्गीकरणं नास्ति अज्ञानाः देव तु तत्प्रयोगः। विरुद्धाङ्गीकारे एवापसिद्धान्तः । नतु विरुद्ध-कथनमात्रमित्यभिप्रत्य शङ्कते । तत्र विरुद्धं नाभ्युपगम्यतं इति चेदिति । समत्वादिति । अधिकेऽपि विरुद्धाङ्गीकाराभावादिति भावः। प्रयोगसम्भवादिति । तथा च न वचनमात्रेणाभ्युपगमोऽ-नुमातुं शक्यते व्यभिचारादिति भावः । तद्भिप्रायेण विना तद्वचनमेव न सम्भवतिचेत्तर्हिं न्यूनंऽपि तदङ्गीकारानुमानसम्भ-वात् पूर्वीक्तप्रतिवन्दा न निर्मोक्ष इत्याह । पूर्वोक्तप्रसङ्गा-चिति । सर्वतो मुखीति । सब्रह्मचारिभिवदिकरणकाले निः षिद्धानां बहूनां हेतुतकीणां सर्वतो मुखसाध्यानिर्णयस्थैर्याय प्रयोगा-भ्यासात् । तैः सकलवादकरणेन जातो यः संस्कारस्तस्मादधिकस्य सम्भव इत्यर्थः । आदिपदेन चित्तक्षोभपूर्वोक्ताविस्मरणादि गृह्यते ।

स्योत्थानसाध्यसिद्ध्यपेक्षितमात्रसाधकमुपाददीतेति समयः।
स्वोक्तिवशात् परेण शब्दतोऽर्धतो वा प्रतिपन्नस्यैव निष्पयोजनं वचनं पुनरुक्तम् । ताह्विधा । अर्थपुनरुक्तमाक्षेपपुनरुक्तं
चेति । प्रथमस्त्वनित्यः शब्दः विनाशी ध्वनिरित्यादि ।
द्वितीयस्तु विवादपदं क्षित्यादिकं सकर्तृकमित्यादि । विवादपदमिति हि धर्मनिर्देशेऽपि वादम्यानेकप्रकारत्वेऽपि साध्यविशेषनिर्देशाद्धमिविशेषो ऽप्पर्थसिद्ध एव । देवदत्तो गृहे ऽस्ति
वहिनीस्तीत्याद्यपि नियमकथायामेवास्य दोषत्वम् । अन्यदा विशेषप्रतीत्यधमुपयोगात् । अन्येतु शब्दपुनरुक्तमित्यपि
भदमाहुः । यथा शब्दो नित्यः शब्दो नित्य इति । तदसत् । एकार्थत्वे अर्थपुनरुक्तत्वात् । भिन्नार्थत्वे त्वदोषत्वात् ।
भिन्नार्थोऽपि स शब्दो वाच्य इति नियमकथायामस्यावकाश इति

अन्वितस्योपयुक्तस्य पौनरुक्तामाग्चछतः। कृतकार्य्यतया स्वाङ्गीकृतस्योक्तिरिहाधिकम् इति सङ्ग्रहः।

सभ्यादिवाक्यवद्यात्प्रतिपन्नार्थस्य उक्तौ पुनरुक्तिं वारयति स्वोक्तिवशादिति । परस्याप्रतिपत्तौ पुनर्वचनस्य पुनरुक्तिं वारयति । परेणति । आक्षेपपुनरुक्तिमाप दोषतया संगु-ह्णाति । अर्थतो वेति । सभ्यानुयोगेन पुनर्वचनस्य पुनरुक्तितां वारयति । निष्प्रयोजनिमिति । तत्र सभ्याकांक्षापूरणस्यैव प्रयो-जनत्वान्न निष्प्रयोजनत्विमिति भावः । अस्येति । आक्षेपे पुनरुक्तस्येत्यर्थः । शब्दपुनरुक्तौ अर्थभेदोऽस्ति न वा अन्त्य आह । पकार्थत्व इति । आद्य आह । भिन्नार्थत्व इति । वर्णाः । व्यञ्जनानि । स्वरा अचः । आदिशब्देन ताल्वादिस्थानपुनरुकं वृत्तपुनरुक्तमित्यादि गृह्यते । तथा नियमो लोके न दण्चरो दुष्करत्वादित्यत आह । तन्नापीति । वचनदोषादेरवेति । अ-विज्ञातार्थत्वानन्वितत्वादेरित्यर्थः । वक्रानुमानादीति । पार्थि-वपदार्थक्तपान्यथाभावहेनुस्पर्शवत्पदार्थविशेषवानयं पर्वतः मेघपरि- चेत् इन्त तर्हि वर्णस्वरादिपुनरुक्तमिष भेदेन पठनीयम् । तत्रापि द्वप्तानां नियमसम्भवादिति । सकुदुक्तौ परेण सभ्येवी यदमितपन्नं तत्र तदपेक्षया पुनरिभधानं युक्तम् । तात्रापि त्रिरभिधानिमत्येव नियमः । आत्मीयानवधानमितमान्द्यादिशङ्कयाः
तावन्मात्रस्य सभ्यै रपेक्षणोपपत्तेः । ततः परं तु वचनदोषादेरेव सभ्येरवधारणात् न वस्तुतस्तदपेक्षा । यत्र तु प्रतिवादिनाः
वक्रानुमानादिप्रयोगस्तत्र वचनद्राधीयस्त्वविक्रमादिभिरेव दुरवधारार्थतया यदि भूयोऽपि सभ्याकांक्षा तदा यावत्तदाकांक्षाश्रमनमस्त्वाभिधानम् । अत एव परिषदनुक्रोपल्लक्षणं त्रिरिभधानिमति केचित् । अचातुर्यविश्वदीकर्णाभिसंध्यादिभिरस्योत्थानम् ।
निष्पयोजनं न पुनर्वदेदिति रहस्यम् । त्रिभग्यन्तरोक्तस्य
प्राश्चिकविदितस्यार्थस्यानुद्धावितस्वाक्षानेन यथोचितानुभाषणाभावो ऽननुभाषणिनग्रहस्थानिमत्येके । दूषणमात्रस्यैव

णामहेतुपदार्थविदेश्ववस्वादित्याद्यनुमानानि वक्रानुमानानि । महा-विद्यानुमानानि च । आदिपदेन रूपादिव्यवस्थाप्रतातिहेतुवेकारिक-पदार्थाः साधारणकारणका इन्द्रियजन्यानुभवात् इत्यादिप्रत्यक्षा-दिप्रयोगो गृद्यते । वचनद्राधीयस्त्वं वचनस्यातिदीर्घत्वम् । ननु तदानीं त्रिरिति नियमो भज्येतत्यत आह । अत एवति । यतः परिषदाकाङ्क्षाशान्तिपर्यन्तमभिधानमत एवत्यर्थः ।

स्वोक्ता शब्दादर्थतो वा योऽर्थोऽन्यस्य धियं गतः। तस्योक्तिरर्थरहिता पुनक्किनिंगद्यत इति सङ्ग्रहः।

प्राथमिकाद्युक्तानन्तरमेवाननुभाषाणस्य दोषतां ध्यावर्तय-ति । त्रिभक्षचन्तरोक्तस्येति । प्रादिनकाविदितस्याननुभाषणे न दोष इति दर्शयितुं प्रादिनकविदितस्येन्युक्तम् । स्वाज्ञानो-द्धावनेनाननुभाषणेऽज्ञानमेव निग्रहस्थानं स्यादित्यसंकीणस्थ-छं दर्शयितुमनुद्धावितस्वाज्ञानेन्त्युक्तम् । अधिकन्यूनाद्यनुभा- परतिरस्कारार्थत्वाभिमानात् अविभानाद्वास्योत्थानम् । दू-ष्यमंशमेव तेनैव शब्देन शब्दान्तरेण वा बदेद्यथानियमं नि-यमकथायामिति संग्रहः । त्रादिना त्रिभङ्गान्तराभिहिते सभ्ये-ष्वन्यतमेनापि विदितार्थे वचने मया न ज्ञायत इति वाद्यन्त-रवचनं तस्याज्ञानम् । वैशद्याय तस्यैवार्थस्य वचनव्यक्य-न्तरेण प्रतिपादनं युक्तमिति सूचियतुं त्रिभङ्गान्तरोक्तिः । वा-दे तु स्वाज्ञानाविष्करणं न दोष:। अत एव यावत्वित-वादिबोधं तत्राभिधेयम् । परस्याविज्ञातार्थारोपहेतुत्वादार्जवादेव स्वाज्ञानाविष्करणम् । जल्पवितण्डयोः स्वाज्ञानं नाविष्कुर्यादि-ति संक्षेपः । कथां प्रविष्टस्य साधनदृषणाद्यप्रतिपत्तिरप्रतिभा । षणानामननुभाषणत्वेन सङ्ग्रहाय यथोचितपदम् । एक इत्य-स्वरसोद्भावनम् । तद्वीजतं तु एवं सति न्यूनाननुभाषणस्या-पि न्यूनाख्यनिग्रहस्थानतैव स्याद्यदि वक्तव्यत्वेन स्वसिद्धान्त-सिद्धैकदेशकथनरूपत्वाभावान्न न्यूनान्तर्भावस्तदा वक्तव्यत्वेन स्व-सिद्धान्तनिर्णीतार्थापेक्षयाधिक्यस्याभावात्राधिकान्तर्भाव पश्यतु भवा।निति ।

त्रिरुक्त्या सभ्यविदितस्यानुकस्याप्रतीतिना । योग्यानुवादाभावोऽननुभाषणीमहोच्यत इति सङ्ग्रहः ।

प्राथमिकाद्यमिधानेऽज्ञानस्यादोषतां दर्शयितुं त्रिभङ्गन्तराभि-हित इत्युक्तम् । सभ्यानामप्यज्ञाने वाद्यज्ञानस्यादोषतां दर्शयितुं सभ्येष्वित्यादि । अप्रतिभाव्यावृत्त्यर्थं मया न ज्ञायत इति व-चनपर्यन्तत्वमुक्तम् । जैत्रव्यावृत्त्यर्थमाह । वाद्यन्तरेति । भ-ङ्ग्यन्तरपदस्य प्रयोजनं स्वयमेव दर्शयिति । वैशद्यायेति । सङ्को-प इति । विस्तरतः कृतस्याज्ञाननित्रहस्थाननिक्षपणस्येति ग-स्यते । एवं सङ्ग्रह इत्याद्यक्ताविष द्रष्टव्यम् ।

त्रिरुक्तेऽर्थे सदस्येषु केनापि विदिते सति। न मया ज्ञायत इति वचो ऽज्ञानमिदं कृतम् इति सङ्घदः। एतद्वाक्यप्रयोक्तुरित्यर्थः। गन्तुरुदासीनस्य व्यावृत्त्यर्थमाह। उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभेति पाचामुपदेशः साधनाप्रतिपत्ते रप्युपल्लार्थः विशेषाभावात् । अस्य प्रथमपर्वण्यपि सम्भवात् । अनुभाषितेऽप्युत्तराभावस्याप्यवचनोपपत्तेरननुभाषणादेर्भेदः । गगनस्चनभूतल्लिकेखनकेशविरचनसाध्वसखेदादीनामप्येतिन्नग्रहस्थानभेदत्वं केचिदाहुः । तद्युक्तम् । सदाभिधानदशायां तेषां विद्यमानानामप्यानिग्रहत्वादसदाभिधानदशायां च तयोरेव दृषणत्वात् । तत्तदूर्जनिम्मकथायां तु तेषां भवत्येव निग्रहस्थानता । तथा चान्

कथां प्रविष्टस्येति । "उत्तरस्याप्रति । तिरप्रतिमा"इति गौतमस्त्रस्य साधनाप्रतिपत्त्यव्यापकतां परिहरति । उत्तरस्येति । ननु साधन-स्याप्युत्तरत्वं न विहन्यते तस्य पूर्वकक्षापेक्षया उत्तरत्वसम्भ-वादित्यत आह । अस्य प्रथमपर्वण्यपि सम्भवादिति । कथाम-भ्युपगम्य सभाक्षोभादिना तृष्णीकस्याप्यप्रतिभानिग्राह्यत्वातत्रो-त्तराप्रतिपत्तेरभावादिति भावः । ननु तर्द्यननुभाषणादस्य को भेद इत्यत आह । अनुभाषितेऽपीति । उत्तराभावस्यापीति । उ-त्तराभासवचने । उत्तरदोषस्यैवोद्धाव्यतया अप्रतिभाया अभावादि-ति भावः। केराविरचनम् । शिखासमीकरणवन्धनादि । साध्वस-पदेन वेपथुर्गृह्यते । भयस्यान्तर्धर्मत्वेनाप्रत्यक्षत्वात् । आदिपदे-नोक्तिस्खलनवस्त्रयज्ञोपवीतादि समीकरणम् । पिपीलिकादिदंश-वेदनाभिनयनतद्पनयनयत्वादयो गृह्यन्ते । अदुष्टाभिधानद्शाया-मुद्भवतां गगनसूचनादीनां दोषतयोद्भावनमुच्यते उक्तव्यभिः चारोक्तहान्यादि दुष्टाभिधानदशायां वा आहोस्विद्वचनदशा-याम् । आद्य आह् । सद्भिधानद्शायामिति । अन्त्ययोः राह । असद्भिधानेत्यादि । तयो।रिति । ब्यभिचारादेरव-चनस्य चेत्यर्थः । नजु तर्हि गगनसूचनादेरप्रतिभायामन्तर्भा-वादसमदुक्तेर्न विरोध इत्यत आह । तथा चेति । अन्यत्रेति । उक्तविरोध इत्यर्थः । प्रत्युतायचनसमकालभाविनो गगनस्चना-

न्यत्रैव तेषामन्तर्भावः । अवचनसमकालभाविनस्त्वेते केवला-प्रतिभामूलव्यथालिङ्गत्वादनृशंसबुद्धीनां प्रतिभानिग्रहस्थानाभि-योगं निरुन्धते । तैरेव च सभ्यानां तत्पराजयसंमतेः। तदहङ्कार-खण्डनं च तैरेव पदार्शितैः । वचनावसरे वादी तृष्णीको न भवेदिति मर्यादा । अप्रतिभामहेतुरनेकविधो द्रष्ट्रव्यः । क-थामवगाह्यैतदिच्छोदमिच्छतो ऽनावइयकापसरणव्याजवचनं वि-क्षेप: । महदिदानीं मे कृत्यमतिवर्तत इत्यादि । आवश्यका-नां तु लौकिकवैदिकानामनलीकानां विच्छेदाभिसन्धिलिङ्ग-त्वाभावाद् निग्रहत्वम् । यथा युयुत्स्नामेव मध्ये विश्रमार्थे निद्य-। व्याजमाभिधायापि कथाकरणे तु नैतिनिग्रहस्थानं दयस्तदातनाः प्रतिभाषा अप्युद्धावनं निरुम्धत इत्याह । अवच् नसमकालभाविनस्त्वित । अनुशंसबुद्धीनामिति । अवचनेन ग-गनसूचनादिना च सभ्यैरवगतं प्रतिपक्षिपराजये तान प्रति बो-धनार्थमप्रतिभोद्भावनं प्रति तस्योपरि प्रहारवन्नेष्ठ्रण्यमेवावहेदिति भावः । कथं तर्हि सभ्यानां तत्पराजयव्यक्तिरित्यत आह । तैरेव चति । गगनसूचनादिभिरेवेत्यर्थः । पराहङ्कारखण्डनार्थं सोद्धाव्ये-त्यत आह । तदहङ्कारखण्डनं च तैरेव प्रदर्शितौरिति। तैरिति सभ्या उच्यन्ते । अनेकविध इति । बहुधापरिश्रममतिमान्द्यसभादर्श-नजनितमनः श्लोभपराजयभीत्यादिभिरित्यर्थः।

यदाङ्गीकृतवादः सन् कथनाय न करुपते ।
अतिप्रतीत्यादयोद्भाव्या सेयमप्रतिभा मता इति सङ्ग्रहः ।
कथायामप्रवेशदशायां विक्षेपस्य दोषताव्यावर्तनाय कथामवगाद्येत्युक्तम् । अनावश्यकपदकृत्यं दर्शयति । आवश्यकानां त्विति । लोकिकास्ताम्बूलोद्भिरणम् त्रोत्सरणाद्यवस्था व्यापाराः वैदिकाः सन्ध्यावन्दनदेवसेवाद्याः । अनलीकानािम्ति । वास्तविकानािमत्यर्थः । अलीकानां तेषां वचनस्यापसरणािभप्रायलिङ्गत्वािक्तग्रहस्थानत्वमेवति भावः । तिद्वच्छेदािमच्छत इत्यस्य कृत्यं
दर्शयति । व्याजमिभधायापीति । तिर्हि तदुक्तेर्थान्तरता स्या-

विच्छेदार्थत्वाभावात् । तदानीं तदिभिधानस्य प्रकृतानुपयोगादर्थान्तरत्वं तु तत्र स्यादेव । अपजयादेरपसरणसम्भवः ।
वाक्शूरगिर्हतवादाहवादपसरणं न कुर्यादिति समयः । स्वदोषमभ्युपेत्य परदोषमसञ्जनं मतानुज्ञा । यथा त्वद्वचनं दृष्टिमित्युक्ते तवापि वचनं दृष्टिमित्यादि । त्वं चोर इत्युक्ते त्वमिप चोर इतिवत् । अत्र परदोष सत्यिप हि स्वदोषाभ्युपगमोऽनुचित एवेति तेनांशेन निग्रहवन्तं न तु परदोपाभिधानांशन । तिर्हे तस्यांशस्य किमर्थे लक्षणे निवेश इति चेत्
न स्वदोषमभ्युपेत्य तृष्णीकस्याप्रतिभाग्रस्ततया निग्रहान्तरक्तत्याभावात् । अतृष्णीकस्य तु प्रतिभावतोऽप्यनेनैव निवर्तनीयत्वादिति । प्रतिवन्द्या हि प्रायेण समीकरणाशया मतानुज्ञोदयः । परापादितदोषानभ्युपगमेन तदुद्धारेणैव वा
परपक्षे दोषं ब्रूयादिति शासनम् । अवश्योद्धान्यस्य निग्रह-

दित्याशङ्क्षेष्टापत्या परिहरित । तदानीमिति ।

वादाहवावतीर्णस्तद्विच्छेदेच्छावशाद्यदि ।

आवश्यकेतरद्व्यात्तदा विक्षेपसम्भव इति सङ्ग्रहः ॥

वादस्थस्तद्रपविच्छेदादनावश्यकमेव चेत् ।

वदेत्पलायन व्याजं तदा विक्षेपसम्भव इति ॥

वादविच्छेदाद्विच्छेदमुद्दिश्येति व्यच्लोपे पञ्चमी । ननु परदो
पोद्भावनस्य गुणतया कथमस्य दोषत्विमित्यत आह । अत्रेति ।

स्वदेषिमभ्युपेत्यैव परदोषप्रसञ्जनम् ।

मतानुक्षा स्वदोषाङ्गीकारांशेनेह दूषणम् इति सङ्ग्रहः ।
अवश्योद्भाव्यस्येत्यनेनापर्यनुयोज्योपक्षणं व्यावत्र्यते । तस्योभ्द्रावने तु स्वदोषप्रकाशप्रसङ्गेन तदुपेक्षणस्यवोचितत्त्रात् । अवसरे ऽपीति । अनवसरे तदुद्भावनस्य निरनुयोज्यानुयोगत्वप्रसङ्गेन तदा तदुपेक्षणस्यैव गुणत्वात्तद्वसरेऽप्युपेक्षणं दोष इति भावः । ननु न तावादिदं वादिनोद्भाव्यं पर्यनुयोज्यं मामुपेक्षितव।निति स्वयमेव

स्थानस्यावसरेऽण्यनुद्धावनं पर्यनुयोज्योपेक्षणम्। एतत् सदस्यो-द्धाव्यमित्येके । एतत्परीक्षार्थमसदेव मयोक्तं तद्प्यनेन मन्दमितना न विदितमिति स्वेनापि सावष्टमभेनोद्धाव्यमि-त्यपरे । सदस्यमितयोगिकपराजयाभावात् वादिनश्च पा-क्षिकापजयहेतौ बुद्धिपूर्वमदृत्त्ययोगात् स्वदोषोद्धावनेन परिनरसनस्य च पतितं मामयं न जानातीति दोषास्पृष्ट्य-न्तरोद्धावनवदपरिहास्यत्वादिनग्रहस्थानमेवेदिमित्यन्ये । इद-मत्र तत्त्वम् । जलपवितण्डयोर्नेतत् सर्वदा निग्रहस्थानम् केवलं सभ्यानुविधेयानामुभयमितमान्द्यानिरूपणायोपयुक्तम् । षद्पक्षी-सहनसमनन्तरोद्धावनं तु निग्रहस्थानान्तरस्याप्रि तुल्यम्। वादे तु

स्वदोषोद्भावनानौचित्यात् । नापि प्रतिवादिना स्वयमेव स्वस्य नित्रहायोगात् । नापि च सभ्यैः सभ्यानां विजिगीषाभावेन तै-स्तदुद्भावनायोगादित्यत्र स्वयमेव निर्णयं वक्ष्यन्नयायिकैकदे-शिनां मतान्याह । एतदित्यादिना । पूर्वोक्तमतद्वयोपमर्दपु-र्वकं मतान्तरमाह । सदस्येति । पाक्षिकेति । स्वदोषस्य परेणाञ्चातत्वे पराजयस्यैव प्रसङ्गेन विजयस्यैकान्तत्वाभावादिति भावः । पतितमिति । पातिकनिमत्यर्थः । स्पृष्ट्यन्तरोद्भावनवः दिति । परेण तात्कालिकपतितसंसर्गक्रपस्पृष्ट्यामापादितायाम-पि नैसर्गिकं पातित्यमयं न जानातीति स्वस्मिन्नेसर्गिकपा-तित्यक्रपस्पृष्टचन्तरोद्भावनवदित्यर्थः । ननु षद्पक्षीसहनानन्तरं जल्पवितण्डयोरपि सभ्यैरुद्धावयितुं शक्यत्वात्तयोरप्येतस्य नि-प्रहस्थानत्वमस्त्वित्यत आह । षट्पश्चीति । षट्पश्चीसहनप्रका-रश्चोत्तरत्र वश्यते । तुल्यमिति । तथा च निम्रहस्थानान्तरस्योद्धा-व्यत्वसम्भवेन नैतस्य तत्र निग्रहस्थानत्वमसङ्कीर्णस्थलाभावा-दिति भावः । वादे त्वेतस्य निग्रहस्थानत्वमस्ति समस्ति च सर्वेरुद्भाव्यत्वमित्याद् । वादे त्विति । नतु पर्यनुयोज्योपेक्षणस्य तन्मात्रसम्भवद्शायामुद्भावनस्य स्वदोषावहत्वेन दोषत्वेऽपि नि- सभ्यैः स्वेन च यथाज्ञानमुद्धान्यम् उभयथापि तत्त्वनिर्ण-योपयोगात् । ताद्ध्येन च स्वदोषोद्धावनस्याप्यदो-षत्वात् । अस्य चानेकिनिग्रहस्थानसिन्नपातेऽन्यतम-मुद्धावयतोऽन्यतमानुद्धावनेऽपि न दोषत्वम् । सर्वोद्धा-वननियमे त्वन्यतमोद्धावनेऽपि नियमभङ्गेऽन्तर्भावः । तदा तु जल्पवितण्डयोः स्वेनाप्युद्धावनीयम् परस्य निग्रह-स्थानद्वयापत्तेः । तदनुद्धावनेन नियमभङ्गाभियोगस्याज्ञ-क्यत्वाच । एवमन्यत्रापि परस्य निग्रहस्थानद्वयापत्तिद्शायां स्वस्यावष्टमभेन विजयावहत्वानिग्रहस्थानान्तरोपसर्जनतयेदमु-द्धान्यमस्तु पिहितस्विज्ञद्दोऽपि परिच्छद्रं नोपेक्षेतेति नीतिरि-

प्रहान्तरसंक्रिपातद्शायामनुद्भावनेऽन्यतममुद्भाव्यान्यतममनुद्भाव-यतः स्वस्य पर्यंतुयोज्योपेक्षणस्य दोषत्वप्रसङ्गेनावद्यमुद्भाव्यत्वा-जालपवितण्डयोरपि निष्नहरूथानत्वं स्यादित्यत आह । अस्य चार नेकानिष्रहसन्निपात इति । न दोषत्वमिति । उद्भावितेन पर्यु-नुयोज्योपेक्षणव्यतिरिक्तेनैकेनैव परस्य पराजयासिद्धेः कृतकरत्वेना-स्यानुद्भावनं न दोषाय प्रत्युत तदुद्भावनमधिकतया प्वेति भावः । सम्भावितसर्वोद्भावनियमाङ्गीकारे तस्यानुद्भावने स्वस्य पर्यंतुयोज्योपेक्षणं स्यादित्युभयथापि तस्य नित्रहस्थान-त्वमवर्जनीयमित्यत आहु । सर्वोद्भावनानियमे त्विति । तदा स्वस्य नियमभङ्ग एव तु दोषः । नतु पर्यंनुयोज्योपेक्षणिमति भावः । नतु तदा स्वस्य नियमभङ्गपरिहारार्थे पर्यात्रयोज्योः पेक्षणमुद्भाव्यमेव स्यादित्याशङ्क्षेष्टापत्त्या परिहरति । तदा त्विति । स्वदे।षोद्भावनं स्वापकर्षमावहेदित्यत्राह । परस्येति । स्वदोषप्रकाशनभयेन तद्जुद्धावने तु नियमभङ्गाक्षेपो ऽशक्यपरि-हारः स्यादित्याह । तद्बुद्धावनेनेति । अशक्यत्वादिति । पः रिहर्तुमिति शेषः । अन्यत्रापीति । सम्भावितसर्वनिष्रहोद्भावन-वियमरहितयोर्जन्पावितण्डयोरपीत्यर्थः । एतिश्रमहस्थाननिकपणेन

#### अनुमानाध्याये ब्रितीयमाहिकम्। २११

# ति । क्षुद्रस्विकतत्वभ्रमादेरुपेक्षासंभवः ।

इतिश्रोकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटना-थस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतौ न्यायपरिशुद्धावनुमानाध्याये द्वितीयं प्रयोगाद्याद्विकम् ॥ २ ॥ २ ॥



#### तित्रग्रहस्थानाभावे तित्रग्रहस्थानाभियोगोनिस्तुयोज्यानुयो-

तात्पर्यतः प्रदर्शितमर्थमाह । पिहितस्वाच्छद्रोऽपीति । क्षुद्रस्ख-लितत्वभ्रमादेरिति । स्वल्पदोषत्वभ्रमादेरित्यर्थः । आदिपदेना-नवधाननिम्रहनिक्रपणापरिक्षानादिकं गृह्यते।

अवस्योद्भावनीयस्यावसरे सत्युपेक्षणम् । तज्ञः पर्यानुयोज्योपेक्षणमित्यभिधीयत इति सङ्कृहः ॥

इति श्रीमद्वेदान्ताचार्यचरणारविन्दानुसन्धानविदादप्रबोधेन भारद्वाजकुलजलधिकौस्तुभश्रीदेवराजाचार्यस्चुना श्रीनिवासदा-सेन विरचितायां न्यायपरिशुद्धिव्याख्यायां न्यायसारसमाख्या-यामनुमानाध्याये द्वितीयं प्रयोगाद्याहिकम् २।२।

#### श्रीमते रामानुजाय नमः।

यदनुत्रहेण नृहरेनिंग्रहविषयाः परिग्रहं यान्ति । तस्य कवितार्किकहरेः करुणानिरवग्रहास्तु माय ॥ १ ॥ प्रवृत्ता भक्तिश्चेद्धवति परमाचार्यपदयो वयं तद्धकत्वाद्वहुमतिपदं वा यदि मताः । तदा दोषादर्शिषणयरससारेण मनसा परिग्राह्ययं स्यात् कृतिरनघमावात्सुमनसः ॥ २ ॥ उक्तस्य हानिक्कविद्येषणमुक्तापलाप उक्तविरोधः । अपसिद्धान्तो ऽवाचकमनन्बितमग्राह्मकालभिष्ममपि ॥ ३ ॥ गः। एतदेव सर्वमसदुत्तरम्। उत्तररूपतया सर्वस्य च निरनुयो-ज्यानुयोगभेदस्य द्वितीयादिकक्षास्ववसरस्तद्नन्तरकक्षायामेवोः द्धावनम्। तद्द्विविधम्। दृषणव्याप्तपप्यासिद्धं सिद्धमपि दृषण-व्याप्तिरहितं चेति । पूर्वमपि द्विथा । सिद्धदृष्यं कल्पितदृष्यं चेति । सिद्धदृष्यमपि द्विथा । अनवसरग्रहणं निग्रहस्थाना-भासवचनं चेति । तत्रानवसरग्रहणं यथा । चतुर्थकक्षायां स्थितः प्रतिवादी वदति प्रथमकक्षायां त्वयापशव्दितमिति । यद्वा। सन्तमसन्तं वा किञ्चदनैकान्त्यादिदोषमुद्धाव्य स्वयमेवा-

अज्ञातार्थकमर्थान्तरमूनमर्थादिकं पुनः कथितम्।
अननूदितमज्ञातं प्रतिभावितं रहश्च विक्षेपः॥४॥
मतान्युज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणमननुयोज्यंपृच्छा च।
मानाभासाश्च तथा प्रत्येकं भवति निग्रहस्थानम्॥५॥
पतान्यासन्नविद्यानि समासात्कथितानि तु प्रत्येकम्।
निग्रहस्थानान्याहुर्वहुविधान्यपीति संक्षेपः॥६॥
यत्पादाश्चयधन्येषु चातिचिन्ता निषिध्यते।
तं नत्वा निगमान्तार्थे व्याकुर्वे जातिक्रपणम्॥७॥

तित्रव्रहस्थानाभाव इति । एतत्सदुत्तरक्षपिनव्रहस्थानाभियोः
गवारणाय । अभियोग आक्षेतः । निरमुयोज्यः । अप्रष्टव्यः । तस्याः
नुयोगः प्रश्न इति । असदुत्तरेष्वन्वर्थसंज्ञामुखेन लक्षणमाह । निः
रमुयोज्यानुयोग इति । एतदेवेति । असदुत्तरामिति विधेयापेक्षया नपुंसकत्वम् । अत्रोक्तविभागपर्यालोचनया अनवसरव्रहणं निव्रहस्थानाभासवचनं कल्पितदृष्यं दृषणव्याप्तरिहतमिति चतुर्द्धा असदुत्तरप्रकाराः पर्व्यवसिताः । तत्राद्यास्त्रयो दृषणव्याप्तिमन्तोऽप्यसिद्धाः । चतुर्थस्तु दृषणव्याप्तरिहतः सिद्धः
इति विवेकः । तत्र प्रथममुदाहरति । अनवसरव्रहणं यथेति ।
सन्तमिति । सद्दोषाभिधानप्रपि परोक्तस्य विशेषणस्य त्यागस्य
वावलम्बनेन उक्तविशेषणत्वोक्तहान्योरिभधाने सदुत्तरत्वं परानुक्तयोरेतयोः स्वयमेव प्रथममिधानेऽसदुत्तरत्वमेव । जक्तमव-

इ यदि हेतुं विशेषिण्यसि तदा हेत्वन्तरेण निगृहीतोऽसि ।
यदि त्यक्ष्यसि तदोक्तहान्यैव इत्यादि । वादे तु हेत्वाभासादिकं तत्त्वनिण्यपरिपन्थित्वादातिक्रान्तकाल्यपद्भाव्यम् ।
अन्यथा तन्मुलचिन्तासन्ततेर्निष्कलपरिश्रमत्वप्रसङ्गादिति ।
नचानवसरग्रहणस्य विपर्यस्तेऽन्तर्भावः शङ्काः अवश्यंभाविनियतक्रयविषयत्वाद्विपर्यासस्य । अनवसरे क्रियमाणस्य
ग्रहणस्य त्ववश्यंभावित्वाभावात् तस्यैव तत्पूर्ववाक्यस्य चाकांक्षादिक्रमनियामकाभावाच । यदा चासतो दोषस्यानवसरे
प्रतिपादनं तदा तु व्यक्त एवास्यावश्यंभावित्वाभावः । नन्वसिद्धत्वे सति दृषणव्याप्तस्यासदुत्तरस्य विभागोऽयमुदाहियते ।
अत्र च सतो दोषस्यानवसरोद्धावने तस्य स्वपर्वणि सिद्धत्वात्
कथमसिद्धत्वम् । उच्यते अतिक्रान्तस्यैष्यतो वा पर्वणस्त-

लम्बय दूषणमुद्भाव्यं तश्च तस्यामेव कक्षायां कक्षान्तरे तु उपस्थितमुपेक्ष्यमवेति रहस्यम् । हेत्वन्तरेणेति । उक्तविशेषणेनेत्यर्थः । अतिकान्तकालोद्भावनस्य जल्पवितण्डयोरेव दोषत्वं न वादे इति व्यवस्थां दर्शयति । वादे त्विति । विपर्यस्त इति । विवर्धितकमाविपर्यस्तकरणक्षेऽप्राप्तकाल इत्यर्थः । तत्र हि वादार्म्भविपर्यासावयविपर्यासादिषु अवश्यभाविनोः क्रमनैयत्यविष्यासो ऽप्राप्तकालत्वेन विवक्षितः प्रकृते चानवसरे क्रियमाणस्य नित्रहणस्य नावश्यभाविता अत्रहणस्यापि सम्भवात् । अन्तो न तत्रान्तर्भाव इत्याशयेन परिहरति । अवश्यभाविति । कि च तत्रावयवेषु क्रमनियामिकापरत्र पूर्वाकाङ्कास्तिति , क्रमस्यावश्यकत्वात्तिहपर्यासो दोष इति । इह त्वनवसर्ग्रहणविषयस्य नित्रहस्य तत्पूर्ववाक्यस्य चाकाङ्काभावात् क्रमस्य निर्मूलत्वेन क्रमविषर्यासस्यवाभावात् । अस्य पृथगेव दोषत्वं वाच्यमित्य-भिप्रायेणाह । तस्येति । व्यक्त प्वेति । असतो दोषस्यानवसरे उद्भावनमुद्धं तर्कितं काचित्कञ्चोति भावः। स्वपर्वणाति । स्वोन्

दानीमद्ष्यत्वात् । स्वपर्वणि सिद्धस्यापि दृष्यत-यासिन्नहिते तदानींतने पर्वण्यासिद्धत्वाद्यक्त एवायं असतस्तु दोषस्यानवसरोद्धावितस्य स्व-पर्वण्यप्यसिद्धिविशेष इति । निग्रहस्थानाभासवचनमपि बहुवि-धम् । तन्त्रिग्रहस्थानाभावे तदारोपणं, निग्रहस्थानान्तरे तद-न्यनिग्रहस्थानवचनं, स्वसमये निग्रहस्थानत्वेनापरिसंख्यातस्य निग्रहस्थानतथा प्रसञ्जनम्, क्षन्तव्यतयाभ्युपगतस्योद्भावनमि-त्यादि । तत्राद्यं यथा । सम्भावितानेककल्पसाधारणोक्तौ वि-विवक्षितविकल्परयागेनोक्तहानिः कल्पितायां । मकरणा-द्यापन्नस्य स्वयमेव पूर्वोक्तस्य वा विशेषणस्य मकाश-नेनोक्तविषेशणं पार्श्वस्थायुक्तस्यारोपितस्य वानभ्युपगमेनो-क्तापलापः । एवमुत्तरेष्वपि भाव्यम् । द्वितीयं यथा । हा-

त्पत्तिहेतुभूतायां कक्षायामित्यर्थः । तदानीमदूष्यत्वादिति । असनिन्निहितत्वादिति भावः । अत पवाह । असन्निहित इति । पत्त्व
सतो दोषस्यानवसरम्रहणेऽसिद्धतोपपादनं नासतो दोषस्यानवसरम्रहणे तस्य स्वप्रवण्यप्यसिद्धत्वादित्याह । असत्निह्त्विति ।
उद्भावनिमत्यादीत्यादिपदेनासत्येव तिस्मन् निम्नहस्थाने तदुद्भावनं गृह्यते । साधारणोक्ताविति । वादिन इति दोषः । विकव्यतायामिति । प्रतिवादिनेति दोषः । विवक्षितविकल्पत्यागेनेति । वादिन इत्येतदनुषज्ज्यते । प्रकरणादीत्यादिपदेनार्थालः
क्रौचित्यानि गृह्यन्ते । प्रवमुत्तरेष्विप भाव्यामिति । वार्त्तिककाराचेकदेशतीर्थकरानुसारेणापसिद्धान्तः । अपवादशास्त्रानुसारेण शब्दप्रयोगेणावाचकम् । स्वयमन्वयाप्रतिसन्धानेनानन्वितम् । स्वस्यानवधानेन विपर्यासभ्रमेणाप्राप्तकालम् । आत्मनः परिषदंकदेशस्य
चानववोधेनाविक्षातार्थकम् । प्रस्तुतानुगुणस्याप्यापातत्यानध्यवसाः
येनार्थान्तरम् । स्वस्यान्यवयासङ्गादश्रवणेन न्यूनम् । पाद्यवस्यानुकेन
देत्वादिनाष्यिचकम् । श्रुतिसामान्यमात्रेण पुनक्कम् । तदप्रसिद्धप-

न्यादावपलापादि छले जातिर्जातौ छलं तदवान्तरिवशेषेष्व-पि विशेषान्तरवचनमित्यादि । तृतीयं यथा । कण्डूयन-केशविरचनताम्बूलचर्षणादिभिर्निगृहीतोऽसीति । चतुर्थं यथा । तस्वानिर्णयाविरोधिनामुक्तविशेषणमतानुज्ञादीनां वादे पकाशनम् । जल्पवितण्डयोश्च नियमविशेषवशादनुद्धावनीयानामुद्धावनम् । तत्र च नियमभङ्गसभ्रीचीनमिति विशेष इति । यत्तत्कल्पि-तद्ष्यमसदुत्तरं तच्छलम् । वक्तुरिवविश्वतमर्थमारोप्य तद्द्षणं छलमित्यर्थः । ननु साधनवाक्येऽपि छलं संभवति । तथाहि

दैरनुवादेऽननुभाषणम् । अवबोधितायां परिषदि स्वावष्टम्भमात्रेणा-शानम् । उत्तरं वदतोऽपि वचनान्तरापेक्षणेनाप्रतिभा । आवद्यक-कार्येण विक्षेपः। सिद्धसाधनेन मतानुज्ञा। स्वदोषोद्भावनेन पर्य-त्रयोज्योपेक्षणम् । अच्छलजात्योः छलजात्युद्धावनेन निर्त्यो ज्यानुयोग इत्यादिः प्रकार एवंशब्दार्थः । तदवान्तराविशेषे-ष्विति । उक्तहान्यादिनिग्रहस्थानानां छळजात्योश्चावान्तरिव-शेषेषु प्रतिशाहानिवाक्छलप्रतिप्रमाणसमादिष्वित्यर्थः । विशेषान्त-रवचनमिति । हेतुहान्युपचारच्छलप्रतितर्कसमादिवचनमित्यर्थः। ताम्बूळचर्वणादिभिरिति । तेषामावश्यकत्वेन निम्रहस्थानत्वेनाप-रिसंख्यातत्वादिति भावः । ननु नियमविशेषवशादनुद्भावनी-यत्वेनोभयवादिसम्मतानामुद्भावने नियमविरह एव दोषः स्या-दित्यत आह । तत्र चेति । तथा च दोषान्तरसस्वेऽप्येतस्य निरनुयोज्यानुयोगस्य दोषत्वं नापैति किंतु तत्र दोषाधिक्यमे व स्यादिति भावः । पाइवस्थायुक्तस्य वाद्यकतयारोपितस्यान-भ्यूपगमेन प्रयुक्ते ऽपलापाभासेऽतिब्याप्तेः कव्पितद्रुष्यमसदुत्तरं छलमिति च्छललक्षणं दुष्टमित्यतस्तर्थमाह । वक्तुरिति । उक्ता-पलापामासे तु वचनमेव वादिन्यारोप्यते न तु वक्तुरविवक्षि-तार्थ इति नातिव्याप्तिरिति भावः । साधनेऽपि छलसम्भवा-दुत्तरपद्घटितलक्षणं तत्राव्याप्तामित्याद्ययेनाक्षिपति । नान्विति । पाथः पार्थिवमिति प्रतिकायामसाङ्गत्यं वार्यितुं भूतचतुष्टयैक-

भूतचतुष्ट्रयैकद्रव्यत्ववादी जैनः प्राह । पाथः पार्थिवं पय-स्त्वाव । यत् पयस्तत्पार्थिवं यथा श्रीरमिति । पशुः स्वर्ग-साधनं न भवति सन्वात् यत् स्वर्गसाधनं तत् सन्वहीनं यथा इविरन्तरमिति । अत्र पयःशब्दसत्त्वशब्दयोः स्वयमेवार्था-न्तरकल्पनायुक्तं छलत्वम् । यथा जातित्वं महाविद्यादौ साः धनेऽपि कैश्चिदुच्यते तथा स्वव।क्यस्थशब्दस्यापि स्वयमेव वृत्त्यन्तर्कल्पनेन प्रयोगाच्छलत्वं सिद्धम् । नचात्र पयः स-न्वादिशब्दार्थविकल्पेनासिद्धिसाधनविकलत्वादिद्वणसंभवे कि छल्दोक्त्येति वाच्यम् । नवकम्बलादिच्छलेऽपि नूत-नत्वसंख्वाविशेषविकल्पेन मत्यक्षविरोधमस्तुतासङ्गतत्वादिदृष

द्रव्यत्ववादी जैन इति वादिविशेषोपादानम् । पयस्त्वादिति । नीरक्षीरयोः पयः शब्दवाच्यत्वान्नीरत्वमादाय पक्षे हेतुसत्ता क्षी-रत्वमादाय दृष्टान्ते हेतुसत्ता चोपपादनीया । एकशब्दवाच्यत्वातः योरेकत्वमित्यभिमानः । सत्वादिति । सतो भावः सत्त्वमिति सत्त्व-शब्दवाच्यं विद्यमानत्वं हेतुः। पक्षधर्मत्वं तत्सस्वहीनमित्यत्र सस्वः शब्देन प्राणा विवाक्षिताः तद्भावो दृष्टान्तवर्ती पूर्ववदैक्याभिमानः।

सन् प्रशस्ते विद्यमाने इति । द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री त जन्ताष्विति च नैघण्टकाः

सत्त्व।दिशब्दार्थविकल्पेनेति । पयः शब्देन श्ली-रत्वं विवक्षितं वा नीरत्वं विवक्षितं वेति आद्ये ऽसिद्धिः पाथिसि पक्षे श्लीरत्वाभावात् । अन्त्ये दृष्टान्त-स्य साधनविकलतेत्यादिदृषणसम्भवात् न छलस्य तत्र दोष-त्वमिति भावः । आदिपदेनानुकोदाहरणान्तरसम्भावितदूषण-परिग्रहः । नूतनत्त्रसंख्याविशेषविकल्पेनेति । नवकम्बलोऽयमि-त्यत्रापि नवशब्देन नूतनत्वं विवक्षितं दूष्यते वा अविवाक्षि-तसंख्याविशेषो दृष्यते वा । आद्ये नृतन्त्वस्य प्रत्य-त्यक्षसिद्धत्वात्तेन विरोधः । अन्त्ये प्रस्तुतासङ्गतत्वमिति णप्रसङ्गस्य तुल्यत्वादिति । सत्यं निरनुयोज्यानुयोगभेदभूतोत्तररूपच्छलविवक्षयात्र लक्षणिति न विरोधः । अथवा संख्याविशेषरूपार्थस्य वक्तुर्विविक्षितत्वं प्रकाश्य तत्कथनद्वारैव प्रकृतासङ्गतिर्वाच्या । तत्र चाविविक्षतार्थविषयत्वं वचनस्वभावादेव व्यक्तम् । पयस्त्वादिहेतानुभयत्र विवक्षान्तरसद्भावे प्रमाणाभावादिकल्पमुखेनैत दृषणं साधीयः । पयःशब्दवाच्यत्वमात्रविवक्षायां न छलत्वम् । यदि तु वृत्तिद्वयविवक्षां स्वयमेवोद्धाव्य हेत्विसिद्धं साधनविकलतां च
परिजिहीपति तदापि साधकतयोपन्यस्तहेतोईष्टान्तेऽनुदाह-

दोषान्तरस्य शक्योद्भावनत्वेनाच्छलत्वप्रसङ्गस्योत्तरच्छले तुरुयस्वादित्यर्थः। तत्र साधने ऽपि छलत्वमङ्गीकियते तत्रोक्तलक्ष-णस्याव्याप्तिस्तु नाङ्गीकियते । अत्रोत्तरक्षपच्छलस्यैव लक्ष्यत्वा-दित्यभिष्रेत्य परिहरति । सत्यभिति । न विविरोध इति । नास्य तल्लक्षणत्वविरोध इत्यर्थः । ननु तह्यत्र साधनच्छलस्य पृ-थङ्निरूपणं स्यादित्यत्रान्तर्भावाद्विकरुपपूर्वकोक्तदोषान्तर्भावस्य उत्तरच्छले ऽपि तुल्यत्वादित्यस्वरसात्साधनोत्तरच्छलयोर्वैवम्यं दर्शयति । अथवेति । प्रकाश्येति । अन्यथा प्रकृतासङ्गेतेर्वक्तुम-शक्यत्वादिति भावः । व्यक्तमिति । तथा चाविवक्षितार्थदोष-त्वस्यावश्यकत्वादुपजीव्यत्वाच तदेवच्छलत्वं तत्रोद्धाव्यामिति भावः । न छळत्वमिति । अन्यतरार्थस्याविवाक्षितत्वग्राहका-भावादिति भावः । नबु पक्षद्यपान्तयोईतूपपादनदशयोरन्यतर-ःस्य पाक्षिकमविवक्षितत्वमस्तीति च्छळत्वं स्यादित्यत आह। व्यदि चेति। परिजिहीर्षतीति। तथा च पाक्षिकाविवक्षामुद्भाव्य ःउभयविवक्षोद्भावनैव पक्षद्यान्तयोर्हेतूपपादनम् तस्य शक्यकर-णिमिति भावः । तर्हि तस्यादुष्टत्वमेव स्यादित्यत आह । त-दापीति । नन्वर्धद्वयविवक्षायामपि दशाभेदेनान्यतरस्याविवाक्ष-न्तत्वमस्त्येवेति स्थापकेन गोपने ऽपि दूषकेणोद्भावयितुं शक्य-त्वाद्विवक्षितार्थकथनत्वरूपं छलत्वं तत्र वक्तुं शक्यमेवेत्याशयन

रणादुदाहृतस्य मकृतानुपयोगादर्थीन्तरनिग्रहस्थानता । अ-थार्थद्वयिवनक्षामात्रेण छळत्ववाचोयुक्तिमिच्छिसि इष्यतां स्वै-रिमिति । तत् त्रिधा । वाक्छळमुपचारच्छळं सामान्यच्छळ-मिति । तत्र नानार्थेषु शब्देष्वभिधेयान्तरारोपणेन तद्दृपणं वा-क्छळम् । यथा नृतनकम्बळवत्त्वविवक्षया नवकम्बळोऽयिम-त्युक्ते संख्याविशेषमर्थमारोप्य कृतोऽस्य नवकम्बळा एक एव हि कम्बळो दश्यत इति । एवं दृषयतो वादिविविक्षि-ताप्रतिपत्तेस्तदुत्तराप्रतिपत्तेश्वाप्रतिपत्तिः । अदृषणे दृषण-बुद्धेश्वान्यथाप्रतिपत्तिरिति । अभिधोपचारविपर्ययारोपणेन तद्-दृषणमुपचारच्छळम् । यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ कथं-प्रवाहे घोषवास इति । अग्निर्माणवक इत्यत्र कथमनु-ष्णो ज्वळन इति । अभयथा छोकवेदयोः प्रयोगात्तत्पतिपत्य-भावादेव चात्र निग्रहः । उपचारप्रयोगे मुख्यार्थासम्भवाद्वा-

शक्कते। अथेति। अस्तु तथा छलत्वव्यवद्दारस्तथापि न तद्दोषा-योद्भाव्यम् । असिद्धादिकमप्रतीत्याविविक्षितत्वं पाक्षिकमप्य-वगन्तुं न शक्यिमत्यसिद्धादेरेवोपजीव्यत्वात्ततुद्भावनमुचित-मित्याशयेन परिहरति । इष्यतां स्वरमितीति । नानार्थेप्वित्यने-न सामान्यच्छलं व्यावर्त्यते । आभिधेयान्तरेत्यनेन चोपचारच्छलं व्यावर्त्यते । यद्वा नानार्थेष्वित्यनेनाग्निर्माणवक इत्यभिधेयारोप-रूपमुपचारच्छलं व्यावर्त्यते । तत्राग्निश्चाव्यस्य नानावाचकत्वाभा-वादर्थशब्देन वृत्तिविषयमात्रविवक्षायां तु पूर्वोक्तव्यावर्त्यमप्यनव-द्यमिति वोध्यम्। एतस्य निम्रहस्थानस्य त्वप्रयोजकामप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिं च दर्शयति । एवं दृषयत इति । अभावादेपि-त्यादिपदेन विपरीतप्रतिपत्तिर्गृद्यते नैयायिकैरुक्तमुपचारच्छलल् भ्रणमव्याप्त्या दृषयितुमनुवद्ति । उपचारप्रयोग इति । सुक्षेत्रे शालिसम्पत्तिवदिति । सुक्षेत्रस्यापि कृषीवलापरिम्रहदशायां शाल ध उपचारच्छलिन्यन्ये । तन्न मुख्यप्रयोगेऽपि कस्यचि-दौपचारिकार्थासम्भवेन प्रत्यवस्थानोपपचेः । अस्य चौ-पचारिकार्थे मुख्यार्थताभ्रमेण वा गत्यन्तराभावादेवमपि कि-मयं व्याकुलीभवेदिति वा प्रयोगसम्भवः । यथा पर्वतो ब-क्षिमानित्युक्तेऽग्निर्माणवक इति प्रसिद्धम् । नचात्रेदानीं मा-णवक इति कालात्ययापदिष्ठो हेतुरिति । नचैतद्दूषणान्त-रान्तर्गतम् । तस्माद्यथोक्तमेव लक्षणम् । तात्पर्यान्तरारोपणे-न तद्दूषणं सामान्यच्छलम् । यथायमहो ब्राह्मणोऽनूचा-न इत्यत्र सुक्षेत्रे शालिसपत्तिवत् सम्भावि तच्चविवक्ष-या किमाश्चर्यमित्युक्ते ब्राह्मणत्वसामान्ये व्याप्यत्वमारो-प्यानूचानत्वे च व्यापकत्वमविवक्षितमारोप्य ब्राह्मणत्वहे-तोर्वात्येरनैकान्तिकत्वकथनमिति । अत्र सामान्यच्छल-मित्युपलणसंज्ञा । अन्वर्थसंज्ञा तु तात्पर्यच्छलमित्येवेति ।

लिसम्पत्त्यभावात्सम्भावितत्वमात्रमेव तत्र विवक्षाईमिति । किमाश्चर्यमिति । अत्यन्तासम्भावितत्वे किल विस्मयसम्भव इति
भावः । व्रात्यैरिति । निराकृतिभिरित्यर्थः । व्रात्यो निराकृतिः
अस्वाध्याय इति पर्यायाः । नन्वत्र तात्पर्यस्यैव च्छलनं न तु
सामान्यस्य अतस्तात्पर्यच्छलमित्येव संज्ञा युक्ता नतु ब्राह्मणत्वसामान्यस्य तात्पर्यान्तरारोपे कारणत्वात्तेन व्यपदेशे को दोष

इति चेत् । अयं कुशल इत्यादावयमेव कुशल इति तात्पर्यान्तरारोपेणान्यस्यापि कुशलत्वाद्वाध इत्यादिदूषणस्थले सामान्यस्यादेतुत्वेनाव्यापकत्वं स्यादित्यत आह । अत्रेति । नतु
सर्वत्रापि तात्पर्यान्तरारोपात्सर्वमपि तात्पर्यच्छलं स्यादिति चेपत्तत्राप्युपजीव्यत्वाद्मिधोपचारयोस्ताभ्यां व्यपदेशस्य युक्तत्वादिति

वक्तुर्विवक्षिताद्वयदारोप्येतस्य दूषणम् । छलं त्रिधाभिधाभक्तितात्पर्याणां विपर्ययात् इति सङ्ग्रहः॥ यत् सिद्धभि दृषणव्याप्तिरहितमसदुत्तरं तज्जातिः । व्याप्तिपक्षधमिताविशिष्टेनैव हि हेतुना स्थापनं दृषणं वा तयोरन्यतराभावे प्रतिषेधहेतुरि दुष्यत्येव । तत्र यथा च्छ्छस्य
केवछानिरनुयोज्यानुयोगस्य वा पक्षीकृते वादिवाक्ये स्वयमसिद्धस्य पक्षधममित्वविरहान्न दृषकत्वसिद्धिः । एवं पक्षधमिस्यापि जात्युत्तरान्तर्गतस्य हेतोर्दूषणव्याप्तिविरहान्न दृषकत्वम् ।
तथाहि । नेदं स्वसाध्यसाधकं युक्ताङ्गानपेक्षप्रतिप्रमाणादिप्रतिरुद्धत्वादित्यादिषु जातित्रयोगेषु प्रतिषेधहेतोः पक्षधमित्वे
सत्यप्यसाधकत्वेन व्याप्तिनीस्ति । अन्ततः स्वस्मिन्नव
व्यभिचारात् । तदेतदीद्दशमसामर्थ्यविशेषं विवक्षित्वा प्रतिषेधसामर्थ्यं जातिलक्षणमुक्तं न्यायवार्तिके तादशसामर्थ्यमूलभूतं स्वव्याद्यातकत्वमेव न्यायाचार्येण लक्षणीकृतम् ।

जातेव्यांतिराहित्येनादूषकत्वादसदुत्तरतां व्यातिराहित्यप्रकारं च प्रतिपाद्यितुं प्रस्तौति । व्यातिपक्षधर्मताविशिष्टेनेति । केन् वलिनरनुयोगस्येति । छलजातिभ्यां भिन्नस्य निम्रहस्थानानामाभासन् वचनस्येत्यर्थः । नेदं साध्यसाधकभित्यत्रेदंपदेन स्थापनप्रमाण- मुच्यते । सदुत्तरप्रकरणसमकालात्ययापिद्षप्रयोगव्यावर्तनाय युक्ताङ्गानपेक्षत्वमुक्तम् । इत्यादिष्वित्यादिपदेन तथाविधप्रतितर्कन् प्रतिरुद्धत्वं गृद्धते । अप्रमाणादिपदेनाभिमानिकं प्रमाणत्वादिकं विवक्षितम् । आभालेषु तेषु वस्तुतः प्रमाणत्वतर्कत्वयोरभावादिति वोध्यम् । अन्ततः स्वस्मिन्निति स्थापनप्रमाणे व्यभिचारोक्तौ तस्यासाधकत्वमभिमन्यमानो वादी न संमन्यते स्वीयजात्युत्तरस्य तु स्वदुद्धा स्वसाध्यसाधकत्वात् तत्र युक्ताङ्गानपेक्षप्रति- प्रमाणप्रतिरुद्धत्वे सत्यपि स्वसाधकत्वविहस्य स्वनानङ्गीकारात्रेव व्यभिचारः स्यादित्यर्थः । ईदशमसामर्थ्यविशेषामिति । दृष्णाव्यातिराहित्यमित्यर्थः । तादशसामर्थ्यमूलभूतमिति । दृष्णाव्यातिराहित्यमित्यर्थः । तादशसामर्थयम्

£ 8 111

# अनुमानाध्याये तृतीयमाहिकम् । २२१

तच युक्ततमम् । साधारणस्य दृषणिविशेषस्य स्फुटपतितेः। किं च स्त्रकारस्य "साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः"इति जाति-सामान्यलक्षणं व्रवाणस्य न तदेव लक्षणं विवक्षितम्। सर्वजातिसं-ग्राहकत्वाभावात् । असदुत्तरप्रकरणसमातीतकालोद्धावनयोरित व्याप्तेश्च । अतो जातिविभागसुत्रे निग्रहस्थानवत् परस्परानिर-पेक्षास्विप जातिषु प्रयोगलाघवाय द्वन्द्वात् परतया सर्वजात्य-न्वितं समझब्दं प्रयुद्धानस्य तदेव लक्षणतया विवक्षितिमिति भाष्यकारादिभिः सर्वेरास्थितम्। तत्र यथावदुक्तं साधर्म्य वैधर्म्य

षणव्याप्त्यभावसूलिमत्यर्थः । न्यायाचार्य उद्यनः । साधारण-दूषणविशेषस्येति । सर्वजातिसाधारणदुष्टत्वमूलस्येत्यर्थः । स्फु-टप्रतीतेरिति । अनेन न्यायवार्तिकपक्षेऽसामर्थ्यविशेषेण जातिल-क्षणेन दुष्टत्वमुलस्य स्वव्यावर्तकत्वस्य न स्फुटप्रतीतिरिति व्यज्यते । भाष्यवार्तिकटीकाकारपक्षाणामयुक्तत्वान्न्यायाचार्य-पक्ष एव युक्तोऽङ्गीकर्तुमित्याभिप्रायेण भाष्यादिपक्षेष्वनुवादपूर्वकं दोषानुदाहराति । किञ्चेत्यदिना लाभोऽभ्यधिक इत्यन्तेन । सर्व-जातिसंग्राहकत्वाभावादिति । उत्कर्षसमाद्यव्याप्तेरिति भावः । नि-ग्रहस्थानवदिति । यथा दूवकतायां परस्परनिरपेक्षेषु निग्रहस्थाने-षु सूत्रकारेण द्वन्द्वसमासो न कृतस्तथा दूषकतायां परस्प-रानिरपेक्षास्वापि जातिषु द्वन्द्वो न कर्तव्य एव तथाप्येकयत्नेन समराब्दस्य सर्वजातिब्बन्वयसिद्धये सुत्रकारेण द्वन्द्वः कृतः त-स्य सर्वत्रिन्वस्य समशब्दस्य सर्वजातिव्यापकलक्षणे तात्पर्यमिति व्याचकुरित्यास्थितमित्यन्तस्य वाक्यस्यार्थः । तत्र यत्साधर्म्येण प्रत्यवस्थानमविश्वाप्यमाणमिति भाष्यफिक्किकामाद्य तस्याभिप्राय-माहुः। अत्र साधर्म्यत्रहणसुपलक्षणार्थम् । ततश्च यथा त्वदुक्तं सा-धर्मं वा सहचरितं तदस्मदुक्तमपि न हि त्वदुक्तमेव साधकं नास्म-दुक्तमित्यत्र विद्योपहेतुरस्तीत्यादिनाकारेण व्याप्त्यादियुक्तानपेक्षया साधर्म्याभिमानमात्राद्विशेषहेत्वभावेन प्रत्यवस्थानं जातिरिति भाष्याभिप्राय इति तद्नूच दूषयति । तत्रेत्यादिना । सहचरि- सहचिरतं वा तथास्मदुक्तमि इत्यादिनाकारेण जातिवादिनाभिधीयमाने स्वपरसाधनयोविंशेपहेत्वभावे समशब्दार्थतया
विविश्तते वस्तुतो विशेपहेतुसद्धावाच्च समशब्दार्थसिद्धिः ।
आरोपितं तु साम्यमस्तीति गत्यन्तराभावे स्वीकार्यं
सत्यसित वोत्तरे पत्यवस्थानस्वरूपदोषमात्रे तु भाष्योक्तोपयोगात् । वार्त्तिकोक्तं प्रतिपेधासामध्यं न साक्षात्समशब्दार्थः ।
सममनुत्कृष्टमपकृष्टमुत्तरं जातिरिति च जातिवादिसमः साधारणो नोत्कृष्टः अपकृष्ट इत्यर्थः । स च साध्यम्यमुत्तरद्वारेणैवोत्तीयत इत्युत्तरमेव सममपकृष्टिमिस्यर्थ इति वा क्रमेणापकपीविशेषे लक्षणीयेऽपि क्षिष्टा गितः । कुशकाशावलम्बनेन तु लक्षणिसद्धिः स्यात् । स्वस्य प्रतिवादिनश्च समीकरणाभिप्रायपूर्वकत्वाद । समीकरणीर्थत्वाद्वा जात्युत्तरं सममित्युच्यत इति टीकापक्षोऽपि तथैव । ईदृशः शङ्कापक्षोऽपि तथैव

तं चेति उत्कर्षसमादिसङ्घहायोक्तम् । गत्यन्तराभाव इति ।
गत्यन्तरस्य वश्यमाणत्वादिति भावः। ति भाष्यस्य कोऽभिप्राय
इत्यत आह । सत्यसति वेति । अनुत्कृष्टत्वस्य सदुत्तरप्रकरः
णसाधारणत्वादाह । अपकृष्ट इत्यर्थ इति । समशब्दस्य पुः
छिङ्कतां सूत्रनिर्दिष्टामुपपादियतुं व्याख्यानान्तरमाइ । जातिवादीति । तर्द्यसदुत्तरक्षपायां जाती लक्षणं नोक्तमित्यत आह । स चेति । क्रिष्टा गतिरिति । समशब्देन पूर्वमनुत्कर्षे विविध्तत्वा
अनन्तरमपकर्षो लक्षणीय इति लक्षितलक्षणाङ्गीकारादत्यः
नतक्केश इत्यर्थः । कुशकाशावलम्बनेन त्विति । अपकृष्टत्वमात्रस्य च्ललादिसाधारणत्वात्र समशब्देन लक्षणसिद्धिः। दूषणव्यातिरिहितत्वस्याप्यपेक्षणे तु समशब्दे लक्षणसिद्धिरित्येतत्कुशकाशावलम्बनेन नदीतरणप्रायमित्यर्थः । टीकापक्षमनुवदित ।
स्वस्येति । तथैवेति । समीकरणाभिप्रायपूर्वकत्वस्य वा समीकः नच तावता लक्षणिसिद्धिः । छलादेरिष समीकरणाभिषाय-पूर्वकत्वादिसम्भवात् तथा सदुत्तरमिष किथन्मन्दः समीकरणा-भिषायेण प्रयुद्धीत । समीकरणार्थत्वं च वास्तवं न व्यापकं तत्साधने जातिवादिनो वास्तवसमीकरणस्य दुर्लभत्वात् । अपि च किथ्यज्ञातौ सदुत्तरत्वभ्रान्त्या स्वोत्कर्षाभिषाये-णापि जातिं युद्धीयात् । अतोऽस्मिद्धर्थेऽपि न लक्षणिस-द्धिः । बुद्धिपूर्वता तु जातिकार्य इत्युच्यते । प्रतिषेधरूपस्य जात्युत्तरस्य स्वपरसाम्ये समग्रब्दार्थे येनाकारेण परस्य प्रतिषेधकं तेनाकारेण स्वस्यापि प्रतिषेधकं भवतीति स्वव्या-घातकत्वमेव विवक्षितं स्यात् । न चात्रातिव्याप्तिरव्याप्तिर्वा

रणप्रयोजनत्वरूप वा समझब्दार्थत्वाभावेन लक्षणया समशब्दे-न तद्वोधनं स्यादिति । अयमपि पक्षः क्लिप्ट एवत्यर्थः । का-शकुशावलम्बनेनापि लक्षणासिद्धिरिधिको दोष इत्याह । नचे-त्यादिना । समीकरणार्थत्वं समशब्दार्थं इति द्वितीयपक्षे दोष-माह । समीकरणार्थत्वं चेति । दुर्लभत्वादिति । तथाभिमानिक-भेव समीकरणार्थत्वं विवक्षणीयं तदा तु पूर्वपक्षाविशेष इत्यभि-प्रेत्य तत्र पक्षे दोषान्तरमाह । अपि चेति । ननु जातौ जातित्वम-प्रतीत्य तत्प्रयोग एव न सम्भवति भाष्यकारादिभिर्जातिप्रयोग-स्य बुद्धिपूर्वकत्वामिधानादित्याशङ्खाह । बुद्धिपूर्वता तु जातिका-र्य इत्युच्यत इति । एतदुक्तम्भवति । भाष्यकारादिभिः पा-क्षिकविजयरूपजातिकार्यार्थ एव जातिप्रयोगे वुद्धिपूर्वतोच्यते । सदुत्तरत्वभ्रान्त्या नियतविजयाशया जातिप्रयोगेऽपि नैतैर्बु-द्विपूर्वतोच्यते अतोऽबुद्धिपूर्वकोऽपि जातिप्रयोगः सम्भवतीति । न्यायाचार्यपक्षे तु समशब्दस्य क्षिष्टार्थता नास्ति जातिलक्ष-णसिद्धिरप्यस्ति सर्वजातिसाधारणं दुष्टत्वमूलमप्यधिकमवश्या-पेक्षितं च सिध्यतीति स एव पक्षो युक्ततम इति सुष्ठूकमित्या-ह । प्रतिषेधक्रपस्येत्यादिना । नचु स्वव्याघातकत्वमपि न सक्षणं

ततश्र लक्षणसिद्धिः साधारणदुष्टत्वमूलसूचनं चेति लाभो-Sप्याधिकः । ननु च्छछेऽपि व्याघातकत्वं सम्भवति तथाहि । अट्योऽयं नवकम्बलत्वादिति नृतनकम्बलत्वविवक्षयोक्तं कृतो-Sस्य नवकम्बला इति मत्युक्ते वादिना च पुनश्ललत्वोद्धावने यदि च्छलवाद्याह विवक्षितमविवक्षितं वेति किमनेन विभागेन। त्वदुक्तशब्दमतिपन्नं तावद्दूषितमिति तदास्य सिद्धिः स्वच्या-घातः । अविवक्षितार्थद्षणेनापि परस्य भङ्गे छलवादिवाक्ये Sपि अविवक्षितयत्किञ्जिद्थेद्पणेन भङ्गपसङ्गस्य दुर्वारत्वात्। अतः स्वव्याघातकत्वमातिव्याप्तामिति । मैवं कुतो नव कम्ब-ला इत्यस्यां कक्षायामविवाक्षितदृषणाभिमानस्यानभिव्यक्तेः। तथाविधानुयोगस्य च तदर्थविवक्षाभ्रमाद्षि सम्भवात् । यस्यां तु कक्षायामविवक्षितदृषणेनापि परपराजयाभिमानो व्यज्ज्ये-त तदा जातित्वमेव । आविवक्षितस्य विवक्षितत्वारोपाभावे-न च्छललक्षणासिद्धेः । एवं केवलानिरनुयोज्यानुयोगे जा-तस्य च्छलेऽपि सत्त्वेनातिप्रसक्तत्वादिति शङ्कते । नन्विति । अस्ति छलस्यापि स्वव्याघातकत्वं तत्तु कक्षान्तरोद्धाव्यं न तः स्यामेव कक्षायामुद्भावायितुं शक्यत इति तदा च्छलत्वमेवोद्भा-व्यमिति न च्छलसङ्कर इत्यभित्रेत्य परिहरति । नैविभिति । य-स्यां तु कक्षायां स्वव्याघातकत्वमुद्भावियतुं शक्यते तदाच्छल-लक्षणाभावात्स्वव्याघातकत्वरूपजातिलक्षणत्वाच जातित्वमिष्टमे-वेत्याह । यस्यां त्विति । उक्तमर्थं निम्नहस्थानाभासवचनेऽप्य-तिदिशति। एवमिति। अयं भावः। निग्रहस्थानाभासवचने ऽपि स्वव्याघातकत्वमस्ति वादिनः सम्भावितानेककलपसाधारणोः कौ विकरिपतायामविवाक्षितकरुपत्यागे परैणोक्तहानौ प्रयुक्तायां चादिना निरनुयोज्यानुयोगोद्धावने प्रतिवाधाईविकल्पो विवक्षि-तोऽविवक्षितो वास्तु किमनेन विभागेन त्वदुक्तराब्दप्रतिपन्नं तावद्-दृषितमिति तदा सिद्धः स्वव्याघातः। अविवक्षितकल्पत्यागेन वादि-

## अनुमानाध्याये तृतीयमाहिकम् । २२५

तिसङ्करः परिहर्तव्यः । अतः सुष्ट्रकं व्याघातकत्वं जातिलक्षणम् । ये तु साधनेष्वपि केषुचिज्ञातित्विमच्छिन्ति
तेषां स्वसमानन्यायमसञ्जनेन स्वव्याघातकं जातिरिति सामान्यतो लक्षणम् । तत्र स्वव्याघातकसाधनजातिसाधनं यथा । महाविद्यादि स्वव्याघातकसुत्तरं तु
जात्युत्तरम् । यथा तत्त्वोपप्रवखण्डनादिगतिरिति विभागः ।
स्वव्याघातिमसङ्गो जातिरिति वरदविष्णुमिश्रोक्तिरुत्तररूपजात्यभिमायेण । अक्षपादीयेषु च जातिविशेषलक्षणसूत्रेषु
पुल्लिङ्गान्तसमश्चव्दनिर्देशश्च स्वपक्षस्थापनपरपक्षप्रतिक्षेपरूपेण
ताद्विभागे प्रत्यवस्थाने प्रतिषेधभागेनात्र जातित्वं विविक्षितिम-

साधनभङ्गेष्वस्यापि ताइशाविवक्षितत्यागेन ताइशोक्तहानिप्रस-ङ्गादिति । तथापि तस्य कक्षान्तरोद्धाब्यत्वेन प्रथमं केवलिन-रनुयोज्यानुयोगस्यैबोद्धाब्यत्वात् कक्षान्तरं तु जातित्वं छलवदिः ष्टमेवेति न जातिलक्षणसाङ्कर्यम् । तत्रापि साधनस्यापि जातित्व-मस्तीति पक्षे उत्तरशब्दोद्वापेन स्वब्याघातकत्वं जातिसा-मान्यलक्षणम् । तत्रैव साधनोत्तरपद्योरावापेन विशेषलक्षणद्वयः सिद्धिरित्याह । ये त्विति । महाविद्यादीति । पूर्वोक्तासु महावि-धासु विवाक्षितविरुद्धार्थपदान्तरप्रक्षेपेण स्वब्याघातकत्वं सुगम-म् । आदिपदेन केवलब्यतिरेकि गृह्यते। तस्य च स्वब्याघात-कत्वं केवलब्यतिरेकिनिराकरणे विशद्मुपपादितम् । तत्त्वोपप्रः वशब्देन चित्सुखादिकुदृष्टिग्रन्था गृह्यन्ते । खण्डनपदेन श्रीह-र्षीयमुच्यते । आदिपदेन लङ्कारावतारादिमाध्यमिकग्रन्था गृह्य-न्ते । नन्वसदुत्तरवाचकस्य समशब्दस्य पुल्लिङ्गतानुपपन्ना । उत्त-रशब्दस्य नपुंसकत्वात् । गुणवचनानामाश्रयतो लिङ्गवचनादी-त्यनुशासनादित्याशङ्का प्रातिषेधभागापेक्षया पुछिङ्गता नैयायिकै-रुपपादितेत्याह । अक्षपादियेषु चेति । समराब्दस्य क्रराः लक्ष-णासिद्धिः साधारणदुष्टत्वमूलसूचनं वाधिकं येन प्रकारेण सि-

त्युत्तररूपनातिविशेषाभिमाय इत्याहुः । अथायमपरो जातिसंग्रहः । मर्यादालङ्घनाभ्युपगमपूर्वकयुत्तरं जातिः । मर्यादा च
मतिष्ठिता प्रमाणसराणिः । स्वव्याघातकत्वमपि तल्लङ्घनाभ्युपगमादेव । स च द्विधा । परिकर्रानियमानभ्युपगमो विषयनियमानभ्युगमश्चेति । प्रथमो द्विविधः । युक्ताङ्गत्यागः । अयुक्ताङ्गपरिग्रहश्चेति अयुक्ताङ्गपरिग्रहोऽपि ह्यन्यूनानितिरिक्तविषयपरिकरानियमानभ्युपगम एव । द्वितीयोऽपि द्विधा । ग्राह्यविषयत्वत्यागस्तदन्यविषयत्वाभ्युपगमश्चेति । एतेन लक्ष्यं लक्षणस्रुत्थितिस्थितिपदं मूलं फलं पातनिमिति पठितेषु सदुत्तरेण जातीनासुद्वाराय मतिजातिमतिसन्धानीयेषु सदुत्तरापरिस्कृतौ जातिमसङ्गे

ध्यति स्वोन्नीतजातिसङ्घहप्रकारं प्रदर्शियतुं प्रस्तौति । अथेति । स-दुत्तरेष्वतिब्याप्तिवारणाय सर्यादालङ्घनाभ्युपगमपूर्वकत्वमुक्तम् । वः स्तुतो मर्यादारहितेषु तल्लङ्गनानभ्युपगमेनैव प्रयुक्तेषु प्रमाणाभा-सेषु जातित्ववारणाय तदभ्युपगमपर्यन्तग्रहणामिति बोध्यम् । पतेन छलकेवलिनरनुयोज्यानुयोगौ च व्यावृत्तौ तत्रापि मर्या-दालङ्गनाभ्युपगमाभावात् । तदुःद्गावनानन्तरकक्षायां मर्यादालः ङ्घनाभ्युपगमे तु जातित्वमिष्टमेवेत्युक्तम् । स्वव्याघातकत्वापे-क्षयाप्युपजीव्यत्वादयमेव जातिसङ्ग्रहप्रकारोऽवद्याभ्युपगन्तव्य इत्याशयेनाह । स्वव्याघातकत्वमणीति । मर्यादालङ्घनाभ्युपगम-स्वरूपे विविच्य परामृश्यमाने साधारणमसाधारणं च दुष्टत्व-मूळं स्पष्टं भवतीत्याशयेन मर्यादालङ्घनाभ्युपगर्मं विभजते । स च द्वित्रीत । नन्वयुक्ताङ्गपरिश्रहे कथं परिकरनियमानभ्यु-पगमः अधिकं प्रविष्टं न तद्धानिरिति न्यायेन युक्ताङ्गभङ्गाभा-वादित्यत आह । अयुक्ताङ्गपरिग्रहोऽपीति । अतिरिक्ताभ्युपगमेना-न्यूनानतिरिक्तविषयपरिकरनियमेऽनतिरिक्तत्वांशस्यानभ्युपगमाव-इयंभावादिति भावः। एतेनेति । शोधितेन मर्यादालङ्गनाभ्यपगमे-नेत्यर्थः । पाठितेष्विति ।

चोपयोक्ष्यमाणेषु जातीनां सप्तस्वक्षेषु साधारणमसाधरणं च दुष्टत्वमूलं दर्शितं भवति । विशेषतश्च जातीनां लक्ष्यलक्षणे वक्ष्ये
ते। प्रमादः प्रातिभाहानिकां तासामवसर इति पूर्वे । सभ्यानुमतिपूर्वकपरपरिचिक्षिषापीत्यवष्टम्भविजयाभिलाषिणः ।
एवं च सत्येव वादिसाधने जातेष्ठ्य इति न नियमः ।
उभयत्रापि प्रधादादिसम्भवात् । अत एव हि जात्यादेष्ठत्तरतया जात्यन्तराद्युद्यः । फलं च प्रायशः परच्यामोहनं पाक्षिकविजयः साम्यं वा तत्त्वाज्ञानं साधारणप्रत्थानवीजम् । तत्तदवान्तरस्वभावाज्ञानं तृद्धिपरीतज्ञानं चासाधारणप्रत्थानकारणयिति च विभाव्यम् । वादिवाक्यस्य किस्मिचिद्दृष्णविशेषे निपातनमेव पातनम् । तज्ञासाधारणदृष्टत्वमूलपुरस्कारेण साधार-

लक्ष्यं लक्षणसुस्थितिस्थितिपदं मूलं फलं पातनम्। जातीनां सविशोषमेतद्खिलं सुव्यक्तमङ्गं रहः॥ इत्युदयनाचार्थेण गौतमस्त्रपंडितानि जातीनां सप्ताङ्गानि विवृतानि तेष्वित्यर्थः । एतेषां सप्तानामङ्गानां प्रदर्शनस्य प्रयोजः नं दर्शयति । विदेशपतश्चेति । चकारेणोक्तं सामान्यलक्षणं समु-चीयते । पूर्व इति । गौतमोदयनादय इत्यर्थः । सभ्यानुमतिपूर्व-केति । सभ्यानुमत्यभावे स्वस्यैव तैः कथाभासदर्शनपूर्वक-नित्रहत्रसङ्गेनावप्रभविजयस्याप्यभावः स्यादिति भावः । परिचि-क्षिपा परीक्षितुमिच्छाप्यवसर इत्यनुषज्ज्यते । एवं चेति । प्र-माद्रप्रतिभाहानिपरपरिक्षाणामवसरत्वे सिद्ध इत्यर्थः। प्रायः पर-व्यामोहनमिति । अत्र तत्त्वंदर्शिविषये जातिसहस्रेणापि व्यामो-हनासम्भवात् प्रायश इत्युक्तम् । परेण जात्युद्भावने स्व-स्यापजयस्यैव सम्भवात् जयस्यैकान्तत्वाभावात् पाक्षिकविजय इत्युक्तम् । साम्यं वेति । उभाभ्यामपि जतिप्रयोग उभयोरपि प-र्यं नुयोज्योपेक्षणे वादिप्रतिवादिनोः साम्यं फलमित्यवगन्तव्य-म । पातनस्योपयोगं दर्शयति । तच्चेति । भाव्यमिति । अय- णस्वव्याघातप्रदर्शनौपियकमिति भाव्यम्।व्याघातपर्यवसितं हि सर्वे दृषणम्। उपलम्भपर्यवसितं च सर्वे साधनमिति रहस्यम्। ननु यत्पर्यवसायीनि जातीनां दृषणानि क एष स्वव्याघातः। न ता-वत्स्वेनैव स्वस्य विरोधः तस्य भेदापेक्षयात्माश्रयप्रसङ्गात्। स्वस्य

मत्र भावनाप्रकारः ः पातनेन स्थापनायामसिद्धादाववगते तेनैव प्रकारेण दूषणे ऽप्यसिद्धादिप्रदर्शने युक्ताङ्गानपेक्षात्मकासाधारणदुष्टत्वमूळप्रदर्शनेन साधारणदुष्टत्वमूळं स्वव्याघातकत्वमप्यवगम्यत एवति । विशिष्य भावनां तु तत्तज्ञातिनिरूपणाः
वसरे प्रदर्शियष्यामः । नन्वभ्युपगम्यापि व्याघातं दूषणाभिधाः
ने व्याघातप्रदर्शनं व्यर्थमेव स्यात् । मर्ग्यादाळङ्गनाभ्युपगमेन जाति प्रयुज्ञानस्यानियन्त्रणत्वादित्यत आह । व्याघातपर्यवासतं हि सर्व दूषणमिति । व्याघाताविधराशङ्केति न्यायेन ततः परंदूषणप्रवृत्तिरेव न सम्भवति । प्रवृत्तौ च सभ्या
पव नियन्तार इति न वादिना तत्र यतितव्यमिति भावः ।
प्रसङ्गात्साधनपर्यवसानमप्युपदिशति । उपलम्भपर्यवसितं च
सर्वसाधनमिति ।

परः शतपरिक्षोदात्परस्तादपि वादिभिः । उपलम्भवले स्थेयं तदादौ किं न गृह्यते॥

इति न्यायेन प्रत्यक्षेऽपि विवदमानस्य सदस्यैरेव विप्रहसम्भवादिति भावः । इदं च दृष्टान्ततया प्रकृतोपयोगि । यथा प्रत्यक्षोपन्यासानन्तरं साधनप्रवृत्तिनास्ति
तथा व्याघातानन्तरं दूषण्यवृत्तिनास्तीति रहस्यम् । वादिप्रतिवादिनोरतः परं प्रवृत्तिनिरोधायोपदेश्यमित्यर्थः । ननु
स्वव्याघातस्य निक्षपयितुमश्चयत्वादिनिक्ष्यमाणेन तेन दृषणपर्यवसानस्याशक्यकरत्वाद्याघातपर्य्यवसायिदूषणमित्युक्तमसम्भवीत्याक्षिपति । निवति । जातीनां दृषणानीत्यत्र जातीनामिति
कर्मणि पष्टी । ननु स्वव्याघात इत्यत्र स्वस्य स्वेनैव व्याघात इत्यर्थो विवक्षितः स्वस्यान्येनेति वा इति विकल्प्याद्यं दृषयति । न ताविदिति । तत्रापि स्वयं सिद्धो वा नवेति विकल्प्याद्य आह् ।

सिद्धत्वे विरोधस्यानवकाशात । असिद्धौ तु कस्य केन वा विरोधः । एतेन यथा परं व्याहिन्त तथात्मानमपीति निरस्त-म् । किश्च परव्याहितिसिद्धौ समीकरणाकाङ्की जातिवादी ता-वतैव चिरतार्थः । तदासिद्धौ तु कथं तिन्नदर्शनेन यथेत्युच्यते । एतेन परस्य स्वेनेव स्वस्यान्येन व्याघातापेक्षकत्वं स्वव्याघात-कत्विमिति च पत्युक्तम् । आक्षेपकत्वं चात्र किमिभेषेतं कि-मुत्पादकत्वमुत ज्ञापकत्वं यद्दान्यकर्तृकव्याघातप्रतियोगित्वेनाव-स्थानमात्रमिति । न प्रथमोऽसम्भवात् । न द्वितीयः परव्याह-तिमात्रवोधनपरत्वात् । न तृतीयः असदुत्तरान्तराणामपि जातित्वप्रसङ्गादिति । अत्रोच्यते । या परप्रतिक्षेपार्था युक्तिः प्रसज्ज्यते तस्याः प्रयोजकाकारेण तत्सजातीयस्वविषययु-कत्यन्तरक्रोडीकारः स्वव्याघातः । तथा च सति तया युक्त्या

स्वस्य सिद्धत्व इति । द्वितीय आह । असिद्धौ त्विति । उक्तदोषं प्राचीनैहक्ते स्वव्याघातिर्विने ऽप्यतिदिशति । एतेनेति । प्राचीनिर्विचने परव्याघातिसिद्धासिद्धिभ्यां दोषान्तरं दर्शयति ।
किञ्चेति । उक्तान् दोषान् स्वस्यान्येन व्याघात इति परमप्रकृतद्वितीयनिर्वचने ऽप्यतिदिशति । एतेनेति । अयं च पक्षः आपेक्षिकत्वर्गाभत्या प्राचीनैहकः । तत्राक्षेपकत्वं विकरुप्य दृषयति । आक्षेपकत्वं चेत्यादिना । असम्भवादिति । स्वस्य सिद्धासिद्धिभ्यां स्वव्याघातस्य जनयितुमशक्यत्वादिति भावः । परव्याहितमात्रवोधनपरत्वादिति । यत्परः शब्दः स एव शब्दार्थं इति न्यायेन जातिप्रयोगस्य परव्याहितिमात्रतात्पर्यकत्वेन स्वव्याघातश्वापकत्वासम्भवादिति भावः । असदुत्तरान्तराणामंपीति । छछादीनामपीत्यर्थः । जातित्वप्रसङ्गादिति । तथा च स्वव्याघातकत्वं जातिरुक्षणं न स्यादिति भावः । यति । स्वसजातीययुक्त्यन्तरकोडीकृतत्वं स्वव्याघातकत्वं प्रमेयत्वादिना साजात्यव्यावर्तनायाप्रयोजकाकारेण साजात्यमात्रं विवध्यते अप्रयोजका-

परपक्षस्य न दोषप्रसङ्गः स्वयमेव तथाविधयुक्त्या दृष्यतीति न परपक्षस्य दोषमापाद्यितं शक्रोति । यदि च तथाविधः युक्तिदृष्ट्यमेवाभिमतसाधकपित्यभ्युपगस्यते तथापि परपक्षस्याः भिमतसाधकत्वाक काचित् क्षतिरिति जात्युत्तरस्य द्षकत्वं न स्यात् । स्वयमामि दुष्टं परस्यापि दूषकं भवात्विति चेत् तथा सति सर्वे सर्वस्य दूषकं भवेद्विशेषात् । ततथ भौनं वा नित्यकछहो वा शरणं कथकानाम् । जात्युत्तरवाध कयुक्तेरपि युक्त्यन्तरवाधितत्वात् । पथमं निरुपद्रविधित चेत् । न परस्तादपि पसङ्गेन द्वितीयस्यापि निरुपद्रवत्वात् । कुतस्तर्हा-नवस्थानिवृत्तिरिति चेत् मथमस्य परित्यागेन यदभ्यपगम-कारश्च तत्तज्ञात्यसाधरणो मर्यादालङ्घनाभ्युपगमविशेषो युकाः कृत्यागादिः । एतच युक्त्यन्तरकोडीकृतसदुत्तरव्यावर्तनाय स्वशः ब्दार्थपदर्शनाय वा परप्रातिक्षेपार्थ युक्तमित्युक्तम् । परपक्षप्र-तिक्षेपत्वं चाभिमानिकमेव तेन प्रव्याहतिसिद्धौ समीकरणाका-ङ्क्षी जातिवादी तावतवै चरितार्थ इति पूर्वोक्तदोपानवका-श इति बोध्यम्। एतदेवोपपादयति। तथा च सतीति। ननु दुष्ट-स्य साधकत्वमभ्युपगम्यते वा नवेति विकर्ण्यान्त्ये पूर्वोक्त-प्रकारेण स्थापनाया अक्षतत्वमभिषेत्याद्यमनूद्य परिहरति । यदि च तथेति । तथापीति । तथाविधयुक्तिदुष्टत्वेऽपीत्यर्थः । स्वव्याघा-तमजानानश्चोद्यति । स्वयमपीति । व्याहतिमेव स्पष्टीकरोति । तथा सतीति । सर्वे सर्वस्यति । परपक्षोऽपि स्वपक्षं दूषयेदिः त्यर्थः । अविशेषादिति । दुष्टत्वादुत्वलक्षणविशेषानभ्युपगमा-दित्यर्थः । अत्रेष्टापत्तिं निवारयति । ततश्चेति । नन्वदुष्टमेव साधकमित्यभ्युपगम्यते इत्यंभिष्रेत्य स्वीयस्य जात्युत्तरस्यादुष्टत्वे हेतुमालम्ब्य शङ्कते । जात्युत्तरवाधयुक्तरपीति । प्रथममिति । स्वोक्तं जात्युत्तरामित्यर्थः । त्वदुक्तेन प्रकारेण द्वितीयस्यापि निरुपद्रवत्वात्त्रथमं दुष्टमेवत्यभिष्रेत्य परिहरति । परस्तादपीति । अनवस्थापर्याकुलः सुहुद्धावेन पृच्छति । कुत इति । प्रथमसंर

मूलोऽयं प्रवाह इति भाव्यम् । अन्यथा सर्वत्रानवस्थापसङ्गे प्रथमसंरक्षणप्रसङ्गात् । समवायादिवादिभिरिष्यत एवायमर्थ इति चेत् किं तदिष्टमात्रेण तथैव वस्तुस्थितिः अतिप्रसङ्गात् सूत्रितं च वैशेषिकाधिकरणे अनवस्थापकसर्वदृषणोपलक्षण-तया समवायकल्पनेऽनवस्थानम् । "समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितः" इति । अतः साधने दृषणे वा यदभ्यु-पगमे तथाविधः प्रवाहः प्रसज्ञति तदेवादौ त्याज्यं न चात्र कारणानवस्थावत् गुणत्वं तद्वैषम्यस्य स्वस्थाने वक्ष्यमा-

क्षणेन द्वितीयत्यागादेवानवस्था परिह्रियतागित्यत आह । अन्य-थेति । प्रथमसंरक्षणप्रसङ्गादिति । जातिविशेषे समवायादेरप्य-भ्युपगमप्रसङ्गादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति । व्यावृत्त्यनुगतविशिष्ट-प्रत्ययान्यथानुपपत्या विशेषसामान्यसमवायानाङ्गीकारे तत्रापि व्यावृत्त्याद्यन्यथानुपपत्या विदेषाद्यन्तरस्वीकारेऽनवस्थाप्रसङ्गेन त एव त्यज्यन्ते । तथेहापि प्राथिमिकजात्युत्तरमेव दुष्टत्वास्यज्यता-मिति। अतिशसङ्गादिति । कस्य चिद्नयस्यापीदशभ्रान्तस्य वि. शेषादावपि विशेषाद्यन्तरस्वीकारसम्भवेन तत्रापि प्रामाणिकत्वप्र-सङ्गादित्यर्थः । अनवस्थापादकसर्वद्रषणोपसञ्चणतयोति । अनव-स्थापादकाः सर्वे विशेषादयः तेषां दूषणे निराकरणे उपलक्षण-तया सुचकतयेत्यर्थः । अनवस्थानमिति । सुनितमित्यनेनान्व-यः । समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितरिति । समवायाभ्यु-पगमाचासमजसं वैशेषिकमतम् विप्रतिषेधाचासमञ्जसमित्यतो ऽसमञ्जलपदमनुवर्तते कुतः साम्यादनदास्थितेः समवायस्याप्य-वयविजातिगुणवदुपपादकान्तरापेक्षासाम्यात् उपपादकस्यापि तथेत्यत्वस्थितरसमञ्जसमिति स्त्रार्थो माषितः । उत्तरक्षा-यां जाताबुपपादितं लाधन रूपायामपि जातौ उत्तरा जातीर्द्रशान्ते-नातिदिशन्तुपसंहरति । अत इति । वीजाङ्करन्यायेनानवस्थापरि-हारमाशङ्क्य निराकरोति । नचात्रेति । स्वस्थान इति । तर्कनिरूपण इत्यर्थः सदुत्तरबाधप्रतिरोधयोवर्यावर्तनायानम्युपेतमयदिनेत्युक्तम् णत्वादिति । जातिर्द्विंश । प्रतिप्रमाणसमा प्रतितर्कसमा चेति ।
तत्रानभ्युपेतमर्थादेन प्रतिप्रमाणेनानिष्ठापादनं प्रतिप्रमाणसमा।
यथा चापकपेसमादिष्वेकैकस्यां वा जातिविधायामसिद्ध्याद्यनेकदोषसंग्रहं व्याचल्युः । तथा प्रतिप्रमाणसमायामपि स्रवीनिष्ठसंग्रहं न कश्चिदोषः । ताद्योन प्रतितर्केणानिष्ठापादनं प्रतितर्कसामा । नचायं विभागो नादेशिक इति वाच्यम् ।
यथा परैः सुत्रानुपदिष्ठापि साधर्म्यवैधर्म्यसमादिसंग्राहिका
प्रतिधर्मसमोत्रीता तद्वत् सर्वसंग्राहकविभागस्यात्यन्तोचितत्वात् । नच सुत्रोपदिष्ठायां चतुर्विश्वतौ सर्वजात्युदाहरणान्तर्भावः शङ्क्यः परैरपि कल्पितेनैत्र प्रतिधर्मसमेन प्रत्यक्षाभासादिम्लस्य प्रतिरोधस्य संग्रहोपलक्षणात् । तेनाप्यसंगृहीतस्य उदाहरणान्तरस्यास्माभिः प्रदर्शयिष्यमाणस्वाच ।
उक्तं च तत्त्वरत्नाकरे । अमूपां जातीनामानन्त्याचतुर्विशतिरसौ

प्रतितर्कसमाया जाते व्यावर्तनाय प्रतिप्रमाणेनेति साधनजातिव्यावर्तनायापादनमिति । एकैकस्यां वा जातिविधायामिति । तत्तजात्यवान्तरप्रकारभेदेष्वित्यर्थः । सर्वानिष्टसंग्रह इति । प्रतितर्काः
पाद्यानिष्टव्यतिरिक्ताशेषानिष्टसङ्ग्रह इत्यर्थः । अन्यथा पूर्वोक्तरः
विध्यं भज्येतेति ध्येयम् । न कश्चिद्दोष इति । अनेकासां जातीः
नामेकत्वप्रसङ्गद्भपो दोषो नास्तीत्यर्थः । सामान्यतः कोडीकारेऽपि
अवान्तरविधाभेदस्यानपह्नवादिति भावः । तादशेनेति । तर्कमुलानिष्टापादनं व्यावर्यते तर्केणेति । तादशप्रतिप्रमाणमूलानिष्टापादनम् । अनादेशिक इति । सूत्रकारेणानुपदिष्ट इत्यर्थः । ननु
सूत्रकारेणानुपदिष्टानां जात्यन्तराणां सङ्ग्रहाय प्रतिधर्मसमोपात्ता
प्रकृते च तादशजात्यन्तरसङ्ग्रहरूपप्रयोजनाभावादित वैषम्यमिः
त्यत आह । न चेति । अन्यदन्यस्मादित्यादिनेति । इदं च सूत्रं शब्दपरीक्षायामक्षपादीयम् यथोक्तम्। "अन्यदन्यस्मादन्यदित्यन्यताभावो
नियमे नियमान्नानियम" इति । शब्दस्य प्रत्युच्चारणमन्यत्वान्न नि-

पदर्शनार्था । अन्यदन्यस्मादिखादिना जात्यन्तरसूचनादिति । मज्ञापरित्राणेऽप्युक्तम् ।

आनन्त्येऽपि च जातीनां जातयस्तु चतुर्दश । उक्तास्तदपृथग्भूता वर्ण्यावर्णसमादय इति ।

अत्र चतुर्दशेति स्वग्रन्थोदाहृतकतिपयजातिमात्रपरिसंख्यानम्।
नतु वस्तुतो न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थम् । न्यायभूषणमतानुसारेणापि चतुर्विशतेः मदर्शनार्थत्वमेताभिमतम् । अस्मदुक्तं तु
द्वैविध्यं सर्वजातिसंग्राहकम् । तयोरेव ह्यापाद्यापादकभेदभिन्नयोरवान्तरभेदाः सर्वजातयः । तथाहि द्वे अपि द्विविधे ।
सामान्यतो विशेषतश्चेति । अत्र मतिममाणसमायां सामान्यतो
यथा । त्वत्पक्षवदस्मत्पक्षेऽपि किंचित् ममाणं सम्भवेत्
पक्षत्वाद्यविशेषादिति । सेयग्रुपपत्तिसमेति स्विता । विशेषतो
यथा । यं कञ्चित्ममाणाभासमुपक्षिष्य यथा त्वदुक्तं विश्वक्षितसाधकं तथेद्यपि नचेदेवं त्वदुक्तमप्पसाधकं स्यादविशेषादिति । एतन्मुखभेदा एव मृतिधभमतिदृष्टान्तमकरणसमाद्यः
मतिमसङ्गतमायां सामान्यतो यथा । यथा पक्षान्तरेऽनिष्टमस-

त्यत्वामिति वादिना स्थापने सत्युच्यते अन्यदित्यादि अन्यस्मादिति । अन्यभूतात्स्वस्मादित्यर्थः । यथा घटादेः प्रतियोगिविशेषनैरपेक्ष्येण घटत्वादिकं सार्वित्रिक्षमेवमन्यत्वेनापि भवितव्यम् ।
इह तु श्रूयमाणस्य शब्दस्य स्वापेक्षयानन्यस्वादन्यस्वं दुर्घटमिति हेतोरसिद्धिरिति प्रथमस्त्रार्थः । प्रक्रम्यानियमाद्वर्णविकाराणामिति पूर्वस्त्रे वादिना हेतुत्वेनोक्तमनियमं दूपयति । अनियम इत्यादिना द्वितीयस्त्रेण अनियमस्य स्वात्मिन वृत्त्यवृत्तिभ्यां
ताद्र्ष्यव्याघाताद्वेतोरसिद्धिरिति द्वितीयस्त्रार्थं इत्याह । नन्वननतानां जातीनां चतुर्दशेति परिसंख्यानमनुपपन्नमित्यत आह ।
अत्रेति । प्रतिवनिद्वयवहितास्विति ।

इस्तथा स्वत्यक्षे ऽप्यनिष्ट्रमसङ्गः कश्चित्स्यात् । निपुणाभ्यू-हने सर्वत्र दूषणसम्भवात् । आपातरमणीयत्वस्य सर्वत्रा-विशेषादिति । विशेषतो यथा । एवं चेदनेन त्वयेदं साध्यते दूष्यते वा तथा सति मदुक्तेनानेन तर्केण त्वदुक्तिविपरीतं किं न स्यादविशेषादित्यादि । एतदवान्तरविशेषा उत्कर्षसमा-दयस्तत्रापि स्वरूपस्पर्शिन्यः काश्चित् । प्रतिवान्दिच्यवहिता-स्त्वविशेषसमादय इति भिदा ।

एवं विभागे शक्येऽपि विशेषानवधारणात्। विविच्य सूत्रयामास गौतमो जातिसन्ततिम्॥ व्याधातमुखभेंदादेरुत्थानादेश्व दर्शयन्। वैचित्र्यमन्तेवसतां तदानन्त्यं न्यदर्शयत्॥ न चानन्त्येऽपि जातीनां दुर्विवेचविशेषता।

धर्मणैकेन केषाञ्चिद्विशेषप्रसनञ्जम्। साधनप्रतिवन्द्यायद्विशेषसमो मतः॥ साधम्यादेविपक्षाणां सपक्षत्वप्रसञ्जनम्। साधनप्रनिवन्द्या यत्स हि नित्यसमो मत इति।

लिश्वतयोरनयोर्जात्योः साक्षात्साध्यविपरीतापादकत्वामावेन विपक्षादीनां सपक्षत्वादिप्रसञ्जनद्वारा साध्यविपरीतापादकत्वात् प्रतिवन्द्यव्यवधानेन साध्यविपरीतापादकत्वमुक्तम् । उत्कर्षसमादौ तु तथाविधप्रतिवन्दिव्यवधानामावात्स्वरूपस्पर्शित्वमिति विवेक्तः । एतच्चोदाहरणेषु स्पष्टीभविष्यति । नन्वेवं विभागस्य शक्यन्तेवं गौतमः किमर्थं जाति विविच्य सूत्रयामासेत्यत आह । एवन्तिते । विशेषानवधारणादिति । सामान्यविभागमात्रेण विशिष्यावधारणस्यामावादित्यर्थः । ननु तिर्हि तदनुसारेण जातीनां चनुर्विशतिविधत्वमेवायातम् । आनन्त्यं तत्र कुतोऽवगतिमत्यत आह । व्याघातिते । व्याघातादेख्यानादेश्च वैचित्रयं दर्शयन्नन्तेवसतां शिष्याणां तासां जातीनामानन्त्यं न्यदर्शयदित्यर्थः । ननु जातीनामान्त्यं त्यदर्शयदित्यर्थः । ननु जातीनामान्त्यं न्यदर्शयदित्यर्थः । ननु जातीनामान्त्यं न्यदर्शयान्ति । स्वव्यापि दृषणं जातिरिति सामान्यसंग्रहात् ॥ अवान्तरविधाभेदस्यानन्त्येऽपि च गृह्यते । अशेषसङ्घहादेकमण्टाथिव्यादिलक्षणम् ॥ विशोधयिष्यमाणेषु विभागेषु च तन्वतः । विशेषलक्षणेस्तैस्तैः सङ्घहो ऽपि भविष्यति ॥

वरदिविष्णुमिश्रैस्तु स्वव्याघातिषसङ्गो जातिः । सा च चतुर्विंशतिविधेत्युक्तवा साधम्यीदिस्त्रमुपादाय यथोदयनं प्रायो लक्ष्यलक्षणादिकमुक्तम् । एवमन्यैरपि । वयं तु तदेवेदानीं प्रतिसंस्कारमदूरविपकर्षेण प्रवृपः । तत्र यदिदं सूत्रं "साध-

नन्त्येन तिह्रशेषिववेचनं दुर्घटं स्यादित्यत आह । नचेति । अवान्तरप्रकाराणामनन्तत्वे ऽपि सामान्यलक्षणे सर्वेषां शक्यग्रहत्वे दृष्टान्तमाह । अवान्तरेति । अष्णुधिव्यादिलक्षणिमिति । जलावान्तरभेदानां पृथिव्यवान्तरभेदानामानन्त्ये स्वाभाविकं द्रवत्वगन्धवत्त्वाभ्यां तल्लक्षणाभ्यां जलत्वपृथिवीत्वग्रहः शक्यते तद्धत् प्रकृतेऽपीत्यर्थः । तत्रापि विभागेषु विविच्य कथ्यमानेषु विशेषरपि लक्षणैर्विशेषितोऽपि ग्रहो न दुर्लभ इत्याह । विशोधियष्यमाणेष्विति ।
यथादयनामिति । उदयनोक्तप्रकारानितक्रमेणेत्यर्थः । अन्यैरपीति ।
आधुनिकैर्नेयायिकैरित्यर्थः । वयं त्विति । तदेव वरदविष्णुमिश्रोदयनाद्यक्तमेव प्रतिसंस्कारमभिमुखीकृत्येत्यर्थः । लक्षणेनाभिप्रती
आभिमुख्ये इत्यव्ययीभावः । संस्कारपदेन लक्ष्यलक्षणादिसद्याक्विवशदीकरणक्षपं जातीनामितशयाधानमुच्यते । अदूर्यवप्रकर्षेणात्यन्तातिक्रमरिहतेन प्रकारेण प्रवृमः । अयं भावः । उदयनाद्यभिहिते जातिनिक्षपणप्रकारे उक्तसंग्रहायुक्तनिराकरणाभ्यामनावश्यकांशोपेक्षणेन च जातीनां सप्ताक्वीनिक्षपणं कुर्म इति ।

अनभ्युपेतयुक्ताङ्गात् प्रमाणात् प्रतिरोधतः । प्रत्यवस्थानमाचख्युः प्रतिधर्मसमं बुधाः । साधर्म्यवैधर्म्यसमा तद्भदावेव सुत्रितौ इति ॥ म्थवैधम्योत्कर्षापकर्षवण्यावण्यविकल्पसाध्यपाप्त्यपासिषसङ्गपः
तिदृष्टान्तानुत्यत्तिसंशयमकरणहेत्वर्थापत्त्यविशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार्यसमाश्र" इति । अत्र द्वन्द्वात्परत्वात्समशब्दः प्रत्येकपन्वेतव्यः । सर्वानुगतस्तद्र्थ एव च सामान्यलक्षणिति प्रदर्शितम् । तत्र सूत्रकारोक्तयोः साधम्यवैधम्यसमयोरसृत्रितप्रतिधभ्ममावान्तरभेदतामन्ये व्याचख्युः । तत्कस्य हेतोः तथाविधमानाभासमुखेन प्रतिरोधोदाहरणान्तराणां
दर्शनादन्यत्र तु छलादौ जात्यन्तरे वा तेपामनन्तर्भावाच ।
जात्यन्तरस्य कल्पनीयत्वे सत्युक्तेनोपलक्षणस्योचितत्वात् ।
अवान्तरभेदकथनस्य सर्वत्रावान्तरभेदसद्भावज्ञापनेन सपयोजनत्वाचेति चेत् । एवं यद्यनुक्तोदाहरणान्तराणि सम्भवित्त तदा जात्यन्तरं वा तत्सङ्गहलक्षणं वा कल्पनीयमेव ।
तदिहानभ्युपेतयुक्ताङ्गेन प्रतिप्रमाणेन प्रतिरोधः प्रतिधर्मसम इति परैः कल्पितम् । तत्र प्रतिरोधसम इति लक्षणसंज्ञाक-

नैयायिकैरुक्तम् दूषितुमनुवद्ति । अत्रेति । तत्कस्य हेतो-रिति । न कोऽपि तत्र हेतुस्तद्शानमन्तरेणेत्यर्थः ।

अवान्तराभिदाः सन्ति सर्वत्रेति प्रसिद्धये। तौ चेत्स्वतन्त्राभिमतौ प्रत्यक्षांदेः प्रमाणतः॥ एवं विध्यसङ्गस्तज्जातित्वेन न सुत्रितम्॥

परेठकं हेतुमाशङ्कते। तथाविधेति। जात्यन्तरमिति। उक्ताः भ्यश्चतुर्विशितिज्ञातिभ्यः पृथगित्यर्थः। तत्संग्रहळक्षणं वेति। उक्ताः कळक्षणेष्वन्यतमस्य तत्संग्रहकत्वं वास्मदुक्तप्रकारेण सर्वसः ग्राहकम् सामान्यळक्षणं वा करपनीयमिति भावः। ननु तर्शुक्तळक्षणमेव ळक्षणान्तरतयाङ्गीकरणीयमित्याशङ्क्य तत्र ळक्ष्यळक्षणक्ळत्तौ दोषं वक्तुं तदुक्तं प्रतिधर्मसमळक्षणं चानुवदिति। तदिः हेति। तत्र ळक्षणसंक्षाकरपनमभ्युपगच्छति। तत्रेति। हेतुमाह।

ल्पनमुचितम् । अन्वर्थसमारूपासिद्धावुपलक्षणसंज्ञानिवेशस्य निष्फलत्वात् । अम्रुत्रितत्वेन सूत्रानुविधानव्यसनाभावाच । तादृशेनैव वाधो वाधसमः । तत्रापि प्रकरणसम् इति समा-रूपा यौगिकी प्रक्रियमाणार्थासिद्धाभिगानद्वारा कथि श्रित-वेशिता । अनयोम्तत्तत्प्रातिरोधकवाधकमयोदालङ्घनाभ्युपगमपू-वैकत्वादसदुत्तरप्रकरणसमातीतकालोद्धावनाभ्यां केवलिरनु-योज्यानुयोगाच व्यवच्छेदः । तादृशेनैवासिद्ध्यापादनम-सिद्धिसमः । एवमनेकान्तसमादयो ऽपि प्राह्याः । एषां सामान्यसङ्कस्तु प्रागुक्तप्रक्रिययानभ्युपेतमर्यादेन प्रति-प्रमाणेनानिष्टापादनं प्रतिप्रमाणसम् इत्येव । अत्र साधम्य-समादिस्त्रेशेवासिद्धिमपादयोऽप्युपलक्षिताः । नच तासाम-

अन्वर्थेति । उपलक्षणसंज्ञानिवेशस्येति । साधर्मवैधर्म्यसमारा-ब्दयोरुपलक्षणसंज्ञत्वादिति भावः । नन्वनुपलव्धिसमादाबुपल-क्षणसंज्ञाया अभ्युपेतत्वादत्रापि तथा स्यादित्यत आह । अस्त्रित-त्वेनेति । तत्र स्त्रितत्वात्तदनुसारो युक्त इति भावः । एवं प्रकरण-समत्वेनाभिमते जातिविशेषे वाधसम इत्येव समाख्या यौगिकी युक्तेत्याह । तादशेनैव बाध इति । उभयसाधर्म्यात्प्रक्रियासिद्धे प्रकरणसम इति सूत्रव्याख्याने प्रक्रियासाध्योऽर्थ इति योगकथना-त्तन्यायेन प्रकरणसमशब्दोऽपि यौगिक इति वक्तुं शक्य इत्या-शङ्ख्य तदानीं तादशयोगकलपनक्केशो अधिक इत्याह । प्रक्रियमाः णार्थेति । केवलनिरनुयोज्यानुयोगादिति । कालात्ययापदिष्टप्र-करणसमाभासवचनादित्यर्थः । अनेकान्तसमाद्य इत्यादिपदेन विरुद्धसमो गृह्यते। नैयायिकैरुक्तस्यानभ्युपेतयुक्ताङ्गेन प्रमाणेन प्रति-रोध इत्यस्यासिद्धिसमादिसङ्घाहकत्वाभावात्सर्वसङ्घाहकं लक्षण-माह । एषामिति । अनिष्टापादनमिति । प्रतिरोधवाधादीनां सर्वेषामाः पाद्यानामनिष्टत्वेन क्रोडीकारादनुगतलक्षणसिद्धिरिति भावः। नन्व-सिद्धिसमाद्यो न सूत्रिता इत्यत आह । अत्रेति । असम्भव इति ।

सम्भवोऽन्यत्र वानुप्रवेशः । पृथगुदाहरिष्यमाणत्वात् । तत्र प्रतिरोधसमे तावत् सरूपं विरूपं चेति द्विविधं प्रत्यवस्थानम् ।
वादिना प्रत्यक्षादियज्जातीयेनार्थः साधितः तज्जातीयेन प्रत्यवस्थानम् ।
वादिना प्रत्यक्षादियज्जातीयेनार्थः साधितः तज्जातीयेन प्रत्यवस्थानं प्रस्थानं सरूपम् । तात्रिधा । प्रत्यक्षे प्रत्यक्षेणानुमानेऽनुमानेन्
शब्दे शब्देनेति । अतज्जातीयेन तु विरूपम् । तत्तु षोढा । यथा
प्रत्यक्षे तदन्यभ्यां तथानुमाने शब्दे चेति । एवं बाधसमादिष्यपि विभागो भाव्यः । तत्र सरूपं यथा । प्रत्यक्षबलादेकश्रन्द इत्युक्ते अङ्गर्यवष्टमभादिसहक्रतप्रत्यक्षेण अनेकः
किं न स्यात् नह्यकं प्रत्यक्षं स्वार्थसाधकं प्रत्यक्षान्तरं तु नेति
राजाज्ञा । नच सहकारिभेदो दोषः । प्रतिप्रत्यक्षं सहकारिवैचित्र्यात् । घृतादिष्वतीन्द्रियेषु च गन्धादिग्रहणा-

जातित्वासम्भव इत्यर्थः । अन्यत्र । छलादौ जात्यन्तरे वा । तथा चासिद्धिसमादीनां स्वव्याघातकत्वेन जातिलक्षणसत्त्वाद्नयत्रातु-प्रवेशाभावाच प्रतिप्रमाणसमायामेवान्तर्भावो युक्त इति भावः। तत्राद्यं प्रतिरोधसमं विभजते । तत्रेति । बाधसमादिष्वपीति । स्वरूपविरूपादिप्रत्यवस्थानभेदेन नवधा विभागो द्रष्टव्य इत्यर्थः । अङ्गरुयवष्टमभावीत्यादिपदेन तिमिरदोषो गृह्यते । अङ्गरुयवष्टः म्मादिसहकारिकपदोषदुष्टत्वान्न तत्प्रत्यक्षं साधकमिति वैषम्यमा-शङ्क्य निराकरोति। न च सहकारिभेदो दोष इति । वैचित्र्याः दिति । तत्तदिन्द्रियज्यक्तिविषयसन्निकर्षादीनां प्रत्यक्षसहकारि-णां तत्कालदेशब्यक्तीनां च विलक्षणत्वादित्यर्थः । मनु तत्र प्र त्यक्षसहकारिव्यक्तीनां भिन्नत्वेऽपि कारणतावच्छेदकं प्रत्यक्षसामा-न्यनिक्षितिमिति न तत्र दोषत्विमत्यतो दूषणान्तरमाह । घृता-दिष्विति । तैलादिव्यावृत्तघृतादिप्रत्यक्षे गन्धवर्णादिग्रहणं स-हकारि । अतीन्द्रियपदार्थप्रत्यक्षे योगजादृष्ट्विशेषदिव्यचक्षुर्लामाः दिकं सहकारि । तानि च न प्रत्यक्षसामान्यकारणानीति सदोषत्वात्तेषामापि स्वविषयसाधकत्वं न स्यादित्यर्थः । अनुमाने

योगादिसहकारिवैचित्रयाभ्युपगमादिति । अनुमाने तु सा-धर्म्येण वादिनोपसंहारे साधर्म्येण वैधर्मेण द्वाभ्यां वा तथा वैधर्म्येण द्वाभ्यां वोपसंहारे तथैव त्रिधा त्रिधेति नव-धा भेदः । तत्र त्रिधोपसंहारेऽपि साधम्येण पत्यवस्थानं साधम्पेसमः । वैधर्म्येण तु वैधर्म्यसमः । द्वाभ्यां तु सा-धर्म्यवैधर्म्यसम इति । आद्यो यथा । स्थावरशरीरं भोक्त-धिष्ठितं जीवनिद्रापवोधादियोगित्वात् मनुष्यादिशरी रवदिति । साधम्येंण वा, यन्न भोक्त्रधिष्ठितं न तन्निद्रादियोगि यथा घट इति । वैधर्म्येण वा द्वाभ्यां वा वादिना साध्योपसं हारे कृते जातिवाद्याह । यदि मनुष्यादिशरीरसाधम्यात घटादिवैधम्योदुभाभ्यां वा स्थावरक्षरारं भोकत्रिधिष्ठतमुच्येत तदा घटादिसाधम्यीत् पाणिपादादिरहितत्वात् तन्निरात्म-कमिति किं न स्यादिति । एवं तत्रैव मनुष्यशरीरवैध-म्योदित्युक्ते वैधम्यसमः । समुचये तु साधम्यवैधम्यसम इति। आगमे यथा। अवैदिकहिंसा न धर्मः निषेधशास्त्रं हि तथाह इति नैगमिकेनोक्ते वाह्यो ज्वलति। नैवं नियन्तव्यम् आगमा-

स्वरूपप्रत्यवस्थानेन नवभेदान्विभागेनाह । अनुमाने त्विति । सा-ध्वर्म्येणेति । अन्वयव्याप्तिपुरस्कारेणेत्यर्थः । वैधर्म्येण । व्यतिरेकः च्यातिपुस्कारेणेत्यर्थः । द्वाभ्यां वेति । अन्वयव्यतिरेकोभयव्या-क्तिपुरस्कारेणेत्यर्थः। तथेति । प्रत्यवस्थान इत्यर्थः। त्रिधा त्रिधे-ाति। वैधर्म्येणोपसंहारे त्रिधा द्वाभ्यामुपसंहारेऽपि त्रिधेति नव भेदा इत्यर्थः । तत्र नवानामि भेदानां सामान्यक्रोडीकारेण त्र-विध्यमदाहरणसौकर्याय दर्शयति। तत्र त्रिधोपसंहारेऽपीति । स्था-चरशरीरमिति । वृक्षळतादिकमित्यर्थः । वृक्षादे राज्यां पर्णमुकुळ-भावेन दिवा तदुल्लासेन ग्लान्यग्लानिभ्यां च जीवनिद्राप्रवीधा-र्षिकमवगम्यते । जीवशब्दो जीवनपरः। नैगमिकेन। वैदिकेन

न्तरं हि तामपि धर्मयाति श्रेयःसाधनतया तेन तद्विधाः नात । न चागमत्वे विशेषं पश्यामः । परिग्रहस्त्वार्थैः कस्याचित कस्यचित् पाषण्डिभिरिति कोऽयं विशेषः । यथाहिच सर्वत्र परिग्रहादिति । विरूपं यथा स्फाटिकादीनामवाधितः मत्यभिज्ञया स्थैर्ये वैनाशिकः प्रतिवक्ति । यत्सत्तत्क्षणिकं यथा उभववादिसिद्धः क्षणोपाधिः । सन्तश्रामी भावाः । नि प्रत्यक्षं प्रत्यक्षभित्येवानुमानेन न वाध्यते । ज्वालाभे-दानुमानेन तदैक्यमत्यक्षस्याप्यवाधमसङ्गात् । अविशिष्टा हि तत्र चात्र च पर्याभिज्ञा । अनुगानं च भेदगोच रमविशिष्टमिति । एवस्रदाहरणान्तराण्यपि पञ्च स्वयमेवोः बाह्यो ज्वलति वौद्धस्तद्भृष्यमाणः क्रुध्यतीत्यर्थः । आगमान्तरम्। वाह्याभ्युपेत आगमामसः । तामपि । अवैदिकहिंसां धर्मयति । धर्ममाचष्ट इत्यर्थः। तत्करोति तदाचष्ट इति णिच् वैनाशिकः। क्षणध्वंसवादी । क्षणोपाधिरिति । क्षणोपाधेः क्षणिकत्वामावे तः स्य क्षणोपाधित्वं न स्यादित्यभिमानः । षट्प्रकारे विरूपप्रतिरो-धसमे एकः प्रकार उक्तः । अनुक्ताः पञ्च प्रकाराः स्वयमेवोहिः तुं शक्या इत्याह । एवमिति । एवमत्रोहप्रकारः । घटादीना मवाधितप्रत्यभिज्ञया स्थैर्थे वैनाशिकः प्रतिवक्ति । घटाद्यः स णिकास्तथासमदागमात् प्रमाणयोरविशिष्टत्वेन प्रत्यक्षेण वाधा योगादित्यागमेन प्रत्यवस्थानम् । अनुमानस्य प्रत्यक्षेण यथा । दीपः स्य सदासम्पन्नसामग्रीकत्वेन प्रतिक्षणोत्पत्तावनुमितायां जड प्रतिवक्ति । प्रत्यभिज्ञया स्थिरत्वावगमादिति । तत्रैवोपसंहारे तथा सदभ्यपगताप्तोक्तारिति शब्देन प्रत्यवस्थानम् । शब्दस्य विरू पप्रत्यवस्थानं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां यथा। आगमेन प्रपञ्चस्येदवर्श रीरत्वे. उपसंहते जडः प्रतिवक्ति प्रत्यक्षेण तदभावावधारणा दिति । तथा प्रपञ्च ईश्वरशरीरं नभवति प्रमेयत्वादीश्वरवदिति एषां च मर्यादातिलङ्घनगर्भतया केवलनिरनुयोज्यानुयोगाद्वि शेषं वश्यतीति । सद्विपया जातयः प्रतिपादिताः असद्विषयाश्च हनीयानि । असिद्धिषयाया अपि जातेरुक्तैव प्रक्रिया तत्र जातिवादिनः पर्यनुयोज्योपेक्षणमपि स्यादिति विश्लेषः । एव-मनादृतप्रयोजकाकारतौरुयेन प्रतिरोधे प्रतिरोधसम उदाहृत्यते । तः । अथाङ्गीकृततुरुयभावेन तु बाधे वाधितसम उदाहृत्यते । परश्ररीरमात्माधिष्ठितं वाक्यप्रयोगादिमन्वात् स्वश्लरीरवत् । इत्युक्ते प्रत्याह स्वश्लरीर्व्यातिरिक्तत्वात् तृणादिवद्नधिष्ठितमेव स्यात् । नह्यनुमानरूपेषु तस्य चास्य च विशेषं पश्यामः। तुरुय-त्वे च तदेव साधकमिदं नेति को नियन्ता । ततश्चानेन स्वसा-ध्यसाधनात्पूर्वे वाध इति असिद्धिसमादीनां पुनरेवम्रत्यानम् । अनित्यः शब्दः कृतकत्वादित्युक्ते प्रतिवृते स्वयं सिद्धो हि हेतुः स्वसाध्यं साधयेत् नचासौ सिद्धः प्रत्यभिज्ञयैक्यसिद्धेः सा चेदैक्यं न साधयेत् भेदमपि कः साधयिष्यति प्रमाण-स्वपत्यक्षत्वादेरविशेषादिति । एवमनेकान्तो विरुद्धो वायं हेतुरित्युक्तवाह । अनित्यत्वसाधकप्रमेयत्वहेतुः प्रमेयत्वपस्तुत-

जातय उक्तप्रक्रियय। वगन्तव्या इत्याह । असि ह्याया इति ।
नतु तत्र पर्यनुयोज्योपेक्षणस्य सत्वेन जातेर्वेषित्वं न स्यादित्यत आह । तत्रेति । अपि स्यादिति । तथा चान्यत्र दोषत्वेन सिद्धाया जातेरत्रापि दोषत्वं वियमितमिति भावः । प्रतिरोधसमापेक्षया वाधसमस्य भेदं द्र्याति । अङ्गेन्नतेति । प्रत्यमिइयिति । सोऽयं गकार इत्यादिप्रत्यभिज्ञयेत्यर्थः । भेदमपीति ।
पूर्वोत्तरशब्दयोभेदे सिन्दे हि कृत्यनन्तरभावित्वं कृतकत्वं सिध्यतीति भावः । अनित्यत्वसाधकप्रमेयत्वहेनुरिति । पक्षिनदेशे प्रमेयत्वेऽनित्यत्वसाधकताभिमानमात्रं विविश्वतं वस्तुतस्तथाभावादिति ध्ययम् । प्रमेयत्वप्रस्तुतहेत्वन्यान्यानैकान्तिकान्य
इति साध्यनिर्देशः । अस्यार्थः । प्रमेयत्वश्च प्रस्तुतहेतुश्चेति द्वन्द्वः ।
प्रस्तुतहेतुश्चर्दन विविश्वतसाधका वाद्यकाः कृतकत्वादयो
गृह्यन्ते तयोरन्ये घटाद्यः तदन्यावुकौ प्रमेयत्वप्रस्तुतहेतू त-

हेत्वन्यान्यानैकान्तिकान्यः प्रमेयत्वादिति । एवमनैकान्तिकपद् स्थाने विरुद्धपदमक्षेपे विरुद्धता । तथान्यद्न्यद्पि । यद्यनेन हेतुनानैकातिकविरुद्धत्वादिकं न सिध्येद्वादिहेतुनापि कथं साध्यं सिध्येत् । न हि वाद्यक्त एव हेतुः स्वसाध्यं साध्यं प्राथ्येष्यति प्रतिवाद्यक्तस्तु नेति कथं नियमकल्पनमिति । तत्रापि प्रतिरोधवाधसमयोरिव पर्यादालङ्घनाञ्चयगर्भतया केवल-निर्मुयोज्यानुयोगात् विशेषः प्रतिसन्धानीय इति । अत्र सर्वत्र युक्ताङ्गहीनप्रतिक्लप्रमाणोपलम्भ उत्थानहेतुः द्षकसूलं न साध्यारणं व्याप्त्यादियुक्ताङ्गान्यतमहानिः । साधारणद्षकस्र्वपद-र्भानोपयुक्तं त्वेवं पातनं वादिसाधनमसाधकं युक्ताङ्गहीनप्रतिप्रमाणापादितदोपत्वादिति हि जातिवाक्यार्थः । स एव स्वात्मानपि व्याहन्ति । यथोक्तपक्तियया जातिवादिसाधनेऽपि येन केनापि युक्ताङ्गहीनप्रमाणेन तत्तदोषाणां तथा तथा

दुभयापेक्षया अनैकान्तिकान्यस्वं साध्यमानं स्वापेक्षया वाधात्प्रस्तुः तहेतावनैकान्तिकत्वमादाय तदन्यस्वं प्रमेयत्वे सिध्यतीति । विश्वस्तेति । साध्येति शेषः । तथान्यदन्यदपीति । अप्रयोजकत्वाद्यवान्तरभेदा अपि तत्तदन्यपदप्रक्षेपेणानया महाविद्यया साधनीयाः इत्यर्थः । कथमनियमकरुपनमिति । वादारम्भे तथा नियमस्यान्द्ययः । कथमनियमकरुपनमिति । वादारम्भे तथा नियमस्यान्द्ययः । ननृक्तानामसिद्धिसमादीनां केवलिरनुयोज्यानुयोगादिन्वयः । ननृक्तानामसिद्धिसमादीनां केवलिरनुयोज्यानुयोगादिन्वयः । ननृक्तानामसिद्धिसमादीनां केवलिरनुयोज्यानुयोगादिन्योज्यानुयोगत्वस्य पूर्वमेवोक्तत्वादित्याशङ्काह । तत्रापीति । प्रतिरोधवाधसमयोरिवेति । अन्यथा तयोरपि भवदभ्युपगतजान्त्योः केवलिरनुयोज्यानुयोगतैव स्यादित्याशयः । उक्तासु जातिविधास्ववश्यं वक्तव्यायां सप्ताङ्ग्यां लक्ष्यलक्षणावसरफलानां चतुणीं सुगमत्वादुत्थानमूलपातना निद्शीयति । अत्र सर्वत्रेति । प्रागेवेति । प्रतिबन्धाद्याद्विक एवेत्यर्थः । नियमरहितस्यापीति ।

दर्शियतुं शक्यत्वादिति । न च व्याप्त्यादियुक्ताङ्गमेव न भवतीति वक्तुं शक्यं प्रागेव तत्समर्थनात् । अन्यथा जातिवाक्यस्य दूषणव्याप्त्यनभ्युपगमे तत्प्रयोगनैष्फल्यप्रसङ्गात् ।
अतो नियमरहितस्यापि दूषकत्वनियममिच्छन् प्रतिक्षिपति
स्वीकरोति च नियममिति सोऽयं दृपछिविवाहमन्त्रन्यायः। अपि
च हेतुसाध्ययोरन्यत्रवछात्कस्य चिद्रनिष्टस्याव्याप्तधर्मस्य
दृष्टान्तात् पक्षे पक्षाद्दृष्टान्ते वा सम्रुत्कर्षपसञ्जनमुत्कर्षसमः।
तत्र हेतुवछेन दृष्टान्तात् पक्षे सम्रुत्कर्षपसञ्जनमुत्कर्षसमः।
तत्र हेतुवछेन दृष्टान्तात् पक्षे सम्रुत्कर्षपसञ्जनमुत्कर्षसमः।
कत्र हेतुवछेन दृष्टान्तात् पक्षे सम्रुत्कर्षपसञ्जनमुत्कर्षसमः।

साध्यव्यातिरहितस्यापि स्वसाधनस्येत्यर्थः । दूपकत्वनियमिन्छः निति । तथा च व्याघाताजातिप्रयोगो वृषलोद्वाहमन्त्रायते । अमन्त्रकत्वेन विहिते शुद्रविवाहकर्माणे मन्त्रोच्चारणं हि व्याघातमावहित तथा जातिवदिनो जन्यनिमिति भावः ।

अनम्युपेतमर्यादमानेनानिष्टसाधनम् ।
प्रतिमानसमाजातिः प्रतिरोधादि ताद्भिदा इति सङ्ग्रहः ।
प्रतिसंस्कारमदूरविप्रकर्षेण प्रवृम इत्युक्तोऽर्थः
अनम्युपेतयुक्ताङ्गात्प्रमाणात्प्रतिरोधतः ।
प्रत्यवस्थानमाचल्युः प्रतिधर्मसमम्बुधा इति ।

लक्षितायां प्रतिधमेसमायां लक्षणद्षिपप्रदर्शनेन लक्ष्याधिक्य-प्रदर्शनेन च निर्द्यूढः । इदानीमुत्कपंसमायामपि तं निर्वाहं द-श्चिति । अपि चेति । तत्र नैयायिकैः

कस्याप्यनिष्टधर्मस्य वादिसाधनशक्तितः । दृष्टान्तात्पक्ष उत्कर्ष उत्कर्ष सम उच्यते॥

इति लक्षणमुक्तम् । तत्राव्याप्तिमभिप्रेत्य स्वयं लक्षणान्तरं रचयति । हेतुसाध्ययो-रिति । अविशेषसमातो भेदप्रश्नायोक्तं हेतुसाध्ययोरन्यतर-वलादिति । तत्र हि सत्त्वादिना हेत्वन्तरणोत्कर्षो वश्यते । दृष्टा-र्थमुत्कर्षप्रकृतानुपदेशनार्थान्तरनिष्रहस्थानत्वं तद्यावर्तनायानिष्टस्य-

स्यादिति । साध्यवलेन यथा । यदि घटवदनित्यत्वं शब्दस्येष्यते अनित्यत्वसहचरितं सावयवत्वमप्यस्य स्यादिति । नच सा-धनक्रत्येवोस्कर्ष इति राजाज्ञा साध्यक्षत्वापि तद्विरोधात् । अनिष्टत्वाद्यविशेषाच । एवमेव पक्षाद्दष्टान्ते समुत्कर्षस्याप्य-सम्भवशङ्का निरस्ता । यथा हि कृतकत्वाच्छब्दो नि-त्यश्चेत्तद्वदेव तत एव सावयबोऽपि स्यादित्युत्कृष्यते । तथा शब्दबदेव तेनैव घटोऽपि निरवयवः स्यादित्युत्कर्षः शक्यः समं चोभयत्रानिनष्टत्वम् । अनतिमसक्तप्रमञ्जकविदेषपे।गश्र शब्दघटषोः साधनाङ्गशक्योत्कर्षे इति छञ्जणव्यवस्थितेश्च। नतु शब्दाद्वटें निरवयवोत्कर्षे शब्दानित्यत्वस्य किमायातमिति चेत । घटाच्छब्दे सावयबोत्कर्षेऽपि तस्य किमायातमिति तत्र निरवयवत्वे सत्यनित्यत्वमभिमतं साव-त्र्यम् । यवत्वेन व्याहन्यत इति हेतुदूषणपर्यवसायि विशेषविशे-धश्रोदितः स्यादिति चेत् । तथापि साध्यमानस्यानित्यत्व-त्युक्तम्। अनिष्टव्याप्त्यापाद्ने सतर्कत्वेन जातित्वाभावात्तद्यावर्तना-याब्याप्तधर्मस्येति । वक्ष्यमाणसर्वस्रक्षणसङ्ग्रहेणाव्याप्तिपरिहाराय दृष्टान्तात्पक्ष इत्यादि । उभयत्रानिष्टत्वमिति । शब्दस्य सावयव-त्वस्य घटस्य निरवयवत्वस्याप्यनिष्टत्वमस्तीत्यर्थः । अनितप्रसः कोति । विपक्षाद्यावृत्तकृतकत्वयोगो यथा शब्दे सावयवत्वप्रसञ्ज-कस्तथा स एव तथाभृतो घटे निरवयवत्वमपि प्रसञ्जयित्मीष्ट इत्यर्थः । व्यवस्थितजातिस्रक्षणसङ्ग्रहोऽप्यस्तीत्याह । शब्दघटयो-रिति । ननु वाद्युक्तसाध्यप्रत्यवस्थानाय हि जातिप्रयोगस्तथा च साधनरास्या दृष्टान्ते अनिष्टसमुत्कर्षे साध्यप्रत्यवस्थानमेव ना-स्तीति स जातिरिति शङ्कते। नन्विति । परमुखेनोत्तरं वाचिय-तुं प्रतिवन्दिमाह । घटादिति । स्वपक्षे हेतुदोषपर्यवसानमा-शङ्कते । तत्रीति । साध्यविरोधापादकं हेतुदीषं वाचयितुमाह । तथापीति । साध्यविरोधपर्यवसानमस्ति स्वपक्ष इति राङ्कते । मात्रस्य न किञ्चिद्धीनम् । प्रतिवन्द्यभिप्रायेणोपाध्यभिप्रायेण वा तदुत्कर्ष इति चेत् तुल्यम् । घटस्य निरवयवत्वप्रसङ्गे कथमुपाधिन्यञ्जनमिति चेत् शब्दस्य सावयवत्वे कथं सावयवत्वमनिस्तत्वप्रयोजकं ततश्च सावयवत्वप्रसङ्गो विपर्यये पर्यवस्यन् प्रयोजकाभावं न्यनक्तिति चेत्
तिर्हं प्रयोजकं सावयवत्वमन्तरेण यदि प्रयोज्यं शब्दे स्याद्वेटेपि तथा स्यादिति प्रसङ्गे तात्पर्याचुल्यमुपाधिन्यञ्जनम् । अथ
न्यापकसावयवत्वनिष्टत्या न्याप्यानित्यत्वनिष्टक्तिः पक्षे अभपेता इह तु न तथेति तद्प्यसत् । अपकर्षसमाद्विशेषपसङ्वात् । अत्रापि च घटे निरवयवत्वविपर्ययदर्शनेन पक्षेऽपि
तत्समानयोगक्षेमतया साध्यनिष्टित्तसमर्थनाभिष्रायस्याविरोधादिति तिष्ठत्वेतत् । तदिह कस्यचित्साधनाङ्गस्य किञ्चिन

परिहरति । त्वदुक्तमेवास्माकं समाधानमिति स्वारायमाविष्कृत्य परिहरति । तुल्यमिति । स्वपक्ष उपाधिव्यक्षकत्वमुत्कर्षस्यास्ति न परपक्ष इति वैषम्यमाराङ्कते । घटस्येति । तत्राप्यवैषम्यं परमुखेन वाच्यितुमुपाधिव्यक्षनप्रकारं पृच्छिति । राव्दस्य साव-यवत्वे कथिमिते । परिहर्तुरारायमजानानः स्वपक्ष उपाधिव्यक्षन-प्रकारमुपपादयति । सावयवत्वमिति । स्वारायमुद्घाटयन् वैषम्यमपाकरोति । तहीति । पुनरपि प्रकारान्तरेण वैषम्यमाराङ्कते । अथेति । अविरोषप्रसङ्गादिति । साध्यनिवृत्तिपर्यन्तस्य जातिकार्यत्वेऽपकर्षसमाद्विरोष एव स्यात् तथा चोपाधिसमर्थन प्रवास्या जातेः पर्यवसानं वक्तव्यमिति न वैषम्यमिति भावः । साध्य-विवृत्तेः सद्वारकत्वाद्वारकत्वकृत एवोत्कर्षापकर्षसमयोर्भेद इति यदि तद्वाप्यवैषम्यमाह । अत्रापि चेति । एतावतः राङ्कापरिहारप्रवन्यस्यात्यन्तानिपुणिराक्षात्मकत्वमभित्रत्याह । तिष्ठत्वेतदिति । एवमप्यवैषम्यमज्ञानतः प्रत्युक्तिरज्ञवादानहिति भावः । अत्रापि लन्धस्यल्यक्षणावसराणामङ्गानां सुगमत्वात्तद्यतिरिक्तान्यङ्गानि दर्शयति ।

दिनिष्टं प्रति च्याप्यत्वाभिमान उत्थानहेतुः । हेतुविपर्यय दृष्य-प्रतिक् लर्कयोगमुखेनाभयोजकत्वमारोप्यं विशेषविरुद्धत्वं वा तत् श्रान्तिः फलं दुष्टत्वमूलं तु युक्ताङ्गहीनत्वम् । च्याप्तिल्क्ष-णाङ्गस्य जातिसाधने हानेः । निह यत्क्रतकं तत्सावयविष्टियादि प्रक्रियया तद्दिभमतेषु च्याप्तिर्प्रहीतुं शक्या । शब्दादिष्वेव वाधदर्शनात् । अतो यद्यच्याप्यमच्यापकं न साधयेत् कथं तिन्दर्शनेन च्याप्यस्य च्यापकसाधनं प्रतिरुध्येत । च्या-सं च कृतकत्वमनित्यत्वेन । अनित्यावस्थान्तरातिरिक्तस्य प्रध्वंसस्याभावात् भावेऽपि भावत्वे सतीति विशेषणेन वा कृतकत्वलक्षणान्तरेण वा तद्यवच्छेदसिद्धेः । निष्टत्तपति-वन्धस्वरूपपाप्तमुक्तधीविकाशे च तद्वतिरिक्तागन्तुकसाध्य-त्वलक्षणकृतकत्वस्याभावादिति । अयुक्ताङ्गाधिकत्वं वा । यु-क्ताङ्गदीनप्रतितर्कराहित्यस्यापि साधनाङ्गत्वेन स्वीकर्णात् । अन्यथा जातिसाधनेऽपि तादशाङ्गयोगस्य सन्वात्स्वच्याघातः । तथा हि नेदं साध्यसाधकमच्याप्तधर्मोत्कर्षमुखेन विरुद्धत्वात

तदिहोति । साधारणदुष्टत्वमूलप्रदर्शने। पुक्तं पातनं दर्शयितुमाः ह । अत इति । ननु ध्वंसे व्यभिचारात्कृतकत्वमिनत्यत्वव्यातं न भवतीत्यत्राह । अनित्यावस्थान्तरातिरिक्तस्येति । नैयायिकः मतेनाह । भावेऽपीति । कृतकत्वलक्षणान्तरेण वेति । कृत्यनन्तरभाविः सत्तायोगित्वं कृतकत्वम् । इदं च ध्वंसे नास्ति ध्वंसे सत्ताया नैयायिकः रनङ्गोकारादतो न व्यभिचार इति भावः । नन्ववमपि मुक्तधीविकाः शे व्यभिचारस्तस्य कृतकत्वादनित्यत्वाभावाच्चेत्यत आह । निवृत्तपतिवन्धेति । प्रकृतिसंसर्गरूपप्रतिवन्धके निवृत्ते सति स्वेन रूपे णाभिनिष्यवते इति श्रुत्या प्रतिपादितः स्वरूपतः प्राप्तो मुक्तस्य धीविकाश आगन्तुकसाध्यतायोगीः न भवतीति पूर्वमसतः कृत्यधीनस्वरूपकृतकत्वस्य न तत्र व्यभिचार इत्यर्थः । ताहशेति

स्तम्प्रतिपन्नविरुद्धवदिति हि जातिवाक्यार्थः । इदमपि साथनं न दूष्यं दूषयेत तन्नापि तथाविधाव्याप्तथमेंत्कर्षस्य सुक्षकत्वात् स्तान्ति हि धर्माः साध्यसाधनातिरेकिणस्तत्सहचरिताः संप्रतिपन्नविरुद्धवर्तिनः । अन्यथा पक्षदृष्टान्तवैषम्यासिद्धिप्रसङ्गात् । एवसुदाहरणान्तरेष्विप पत्त्युत्तरं योज्यम् । नन्वेवमस्त्वव्याक्षधमेंत्कर्षे स्वव्याधातः व्याक्षोत्कर्षे तु कथम् । न कथं चित् इष्ट्व्याप्तोत्कर्षे प्रकृतानुपमर्देनार्थान्तरनिग्रहस्थानत्वात् । अतिष्ट्व्याप्तापदिने सत्तर्कत्वेन जातित्वाभावात् । अत एवेइत्ररानुमानादिषु व्याप्तोत्कर्षस्याजातित्वं स्थितम् । उक्तं चानुमानिकैरपि व्यक्ष्तौ सत्यां नेद्यानिष्टम् असत्यां तु न मसङ्ग इति । यद्यपि च कार्यत्वादिलक्षणहेत्वपेक्षया शरीरः

तथाविधेन तर्केण योगस्य सत्त्वात्तद्राहित्याभावाज्ञातिसाधनम-प्यसाधकं स्यादिति स्वव्याघात इत्यर्थः। अन्यथेति । सम्प्रतिपन्ने विरुद्धे तादशधमाङ्गीकारेऽसिद्धिप्रसङ्गादित्यन्ततः पक्षत्वद्यान्तत्व-त्वयोरङ्गीकर्तव्यत्वेन तत उत्कर्षस्य सुलभत्वादिति व्याप्तोत्क-र्षस्य जातित्वं मन्वानः शङ्कते । नन्विति । तद्भिमानं खण्डयति । न कथंचिंदिति । व्याप्तीत्कर्षस्य जातित्विमष्टीत्कर्षे अनिष्टोत्कर्षे वेति विकल्प्याद्य आह । इष्ट्रात । एतेन क्षित्यादेः सकर्तृकत्वे श-रीरजन्यत्वमपि स्यादिति वैदिकैः क्रियमाणमापादनमुत्कर्षसमा जातिरिति प्रलपन्तो हैतुकापसदा निरस्ता इत्यभिप्रेत्येश्वरानुमा-ने शरीरजन्यत्वापादनस्य सदुत्तरत्वं प्रतिष्ठितमित्याह । अत इति । आनुमानिकैः । नैयायिकै रित्यर्थः । शरीरजन्यत्वादेः साधनमुखेनोत्कर्षे जातित्वेऽपि साध्यमुखेनोत्कर्षेण तथात्वमिति द्शियति । यद्यपीत्यादिना । समयकरणादिकम् । पद्पदार्थसम्ब-न्धकरुपनादिकम् । आदिपदेन घटादिरचना प्रकारोपदेशः तद्थीनुष्ठाननिद्शनं च गृह्यते । तत्र सशरीर एवेश्वरः धात्रे सर्वभुपदिशतीति भूतावेशन्यायेन शरीरपरिश्रहमा-

जन्यत्वादेव्यीपकत्वं पक्षीकृतेष्वेव दुर्वादिषु वाधान्निरस्तम् ।
तथापि सिषाधियिषितसकर्तृकत्वाद्यपेक्षया तेषां व्यापकत्वस्य
दुरपन्हवत्वाद् साध्यमुखेन उत्कर्षे तस्य व्याप्यत्वान्न दोषः ।
वेदमणयनादिषु चेश्वरस्यापि सशरीरस्यैव कर्तृत्वं परेऽप्यनुजानते । तत्र चेद्याप्त्यैव शरीरपरिग्रहः तुल्यमन्यत्रापि ।
अथ तन्निरपेक्षं कचित्कचित् कर्तृत्वं तदा त्वशरीर एव प्रणयतां वेदम् । समयकरणादिकं च तस्याशक्याभावादिति ।
व्यापकाभासनिष्टस्या कुतिश्चित् कस्यचित् व्याप्याभासस्यापकर्षणमपकर्षसमः । स चानेकथा । पक्षात्सपक्षादुभयतो विपक्षाचेति । पक्षादिप हेतुसाध्ययोरन्यतरस्य द्वयोर्वा तथा

हुः । कर्तृत्वस्य शरीरव्याप्त्यभावे क्षित्यादिकरणवदशरीरस्यैव शक्तस्य वदप्रणयनसङ्केतकल्पनाचारनिद्शीनसम्भवात्तत्र भूतावे-शन्यायेन शरीरपरिग्रहो न कल्पनीयः स्यादिति भावः ।

हेतोः साध्यस्य वा शक्तानिष्टाव्याप्तप्रसञ्जनम् । पक्षाद्दशन्ततो वात्र तत्रोत्कर्षसमो भवेत् इति सङ्क्रहः । अत्र वा तत्र वेति वाकारे। नुपञ्जनीयः । अत्र तत्र शब्दौ पक्ष-दृशन्तपरौ ।

व्यावृत्ते व्यापकाभासे पक्षतो लिङ्गसाध्ययोः। आकर्षोऽन्यत्र तत्र स्यादपकर्षसमः स्फुट इति।

परोक्तमपकर्षसम्र विश्वमाणोदाहारणान्तरासङ्ग्रहाद्व्याः
सिदुष्टिमित्यभित्रत्य स्वयमपकर्षसम्र अणमाह । व्यापकामाः
स्विचुत्तेति । इष्टिनिचुत्तिकपानिष्टापादकतर्करूपसदुत्तरव्यावर्तनायः
व्यापकामासनिचुत्त्यत्यत्राभासप्दमुक्तम् । उभयतोऽपि पक्षसपक्षाः
भ्यामित्यर्थः । पवभुभयत्रापि । उभयोर्वेति । हेत्वभावसाध्याभावः
योरित्यर्थः । विपक्षमात्रादिति व्यतिरेक्ष्टष्टान्तीकृताद्विपक्षादिः
त्यर्थः । अत्र साध्याभावापकर्षस्य दूषणपर्यवसायित्वाभावात्सः
नोत्कष्टव्यः । हेत्वभावापकर्षस्य तु दृषणपर्यवसायित्वाभावात्सः
मनुष्याद्यक्तयत्वादिति । मनुष्यकृत्यसाध्यत्वादित्यर्थः । क्षि

मपक्षात् उभयतोऽपि । विपक्षात्तु व्यतिरैकदृष्टान्ताद्धेत्वभाव-साध्याभावयोरन्यतरस्योभयोर्वा विपक्षमात्राद्धेत्वभावस्य इति विशेषः । तत्र पक्षादपकर्षो यथा । यदि घटादिवत् कार्यत्वात् क्षित्यादिसकर्तृकं साध्यते तदा आत्यादिवन्मनुष्याशक्यक्रिय-त्वात्कार्यत्वं सकर्तृकत्वधुभयं वा किंचन बाध्येत तचेत् साधयेत इदमपि बाधेत न चेदिदं न तद्पि अविशेषादिति । अत्र हेत्वपकर्षे स्वरूपासिद्धिः साध्यापकर्षे वाधः उभयापकर्षे तूभयमिति । असमीक्षितोदाहरणान्तराणि त्वेतावति विश्रान्ता-नि सपक्षाद्पि हि तयोरपक्षे साध्यविकलत्वसाधनविकल्लो-भयविकलत्वानि । व्यतिरेकदृष्टान्तीकृताद्विपक्षाद्धेत्वभावसा-ध्याभावयोर्पकर्षे साधनाव्याद्यत्वसाध्याव्याद्वतत्वोभयाव्या-रुत्तत्वानि । तत्रापि हेतुदोषचिन्तायाममयोजकत्वानैकान्त्यादि । अदृष्टान्तीकृताद्विपक्षमात्राद्धेत्वभावस्यापकर्षे तु विरोधः सा-धारण्यं वा । नचेवमपकर्षाणामसम्भव उत्थानहेत्वाचिविशेषात् । नापि जात्यन्तरेऽन्तर्भावः तल्लक्षणानन्त्रयात् । अविशेषमसङ्गमा-त्राद्यविश्रान्तेश्च । नाष्यजातित्वं युक्ताङ्गहान्याद्यविशेषातः । अपकर्षसमसमाख्यानिकिकायात्रेण संग्रहे सम्भवत्यनुक्तसमा-ख्यान्तरोन्नीतिश्चायुक्ता । नचापाद्यदोषभेदाज्जात्यन्तरता।पक्षा-त्यादावसिद्धिवारणाय मनुष्यपदम् । किञ्चनेति । यत्किञ्चिदित्य-साधनाव्यावृत्तत्वेति । तथा सति व्यतिरेकद्यान्तत्वं न स्यादित्याद्यायः । अप्रयोजकत्वानैकाल्त्यादीति । साध्यव्यावृत्तौ च्याप्तिप्रहाभावेनाप्रयोजकता साधनाव्यावृत्ती अनैकान्त्यम् । आदि-पदेन विरुद्धत्वं गृद्यते। साध्याभावसामानाधिकरण्यमेव साध-नस्य न नियतसामानाधिकरण्यं नियतसाध्याभावसामानाधिकर-ण्यमेव हि विरोध इति यदि कश्चिद् ब्रूयात्तं प्रत्याह । असाधारण्यं विति । अविशेषसमादावन्तर्भावशङ्कां निराकरोति । दोषभेदा- द्वेतुसाध्ययोरपकर्षेऽप्यसिद्धिवाधलक्षणापाद्यभेदेन तत्मसङ्गात्।
तत्र सपक्षादपकर्षणं यथा । विगीतमीइवरक्षरीरम् ईश्वरतज्ज्ञानेतरद्रव्यत्वात् संमितपन्नरामकृष्णादिक्षरीरवत् इत्यत्रेश्वरेतरत्वं
रामादिक्षरीरे दुर्वचं ईश्वस्यव सर्वत्र सर्वश्चव्यायत्वात तद्धः
तिरेकव्यापकतया श्चश्चश्चादिष्ठ दृष्टस्यासन्त्वस्य संमितपन्नश्चरीरे निष्टचेरिति हेत्वपकर्षात् साधनविकल्लो दृष्टान्त इति ।
साध्यापकर्षणं यथा । रामकृष्णादिश्वरीरस्येश्वरश्चरीरत्वं नास्ति
ईश्वरो श्चिश्चरिः यच्छरीरं तच्छरीरिणः कर्मफलभोगायत्वं
यथा क्षेत्रज्ञश्चरिम् इदमपि चेदीश्वरश्चरीरं स्यात् तत् कर्मफलभोगार्थत्वमसङ्गः । नच तद्दित अतो न तच्छरीरिमिति । उभयतो ऽप्यपकर्षणमप्येतेनैत्रोदाहर्तव्यम् । विपक्षाद्धेत्वभावापकर्षणं यथा । धूमानुमाने कश्चिदाह यदि महानससाधम्यीत् पवेतो महानससाधम्यीन्तर्यान् तर्हि निर्धूमत्वव्यापकत्या खपुष्पादिषु दृष्टस्यासन्त्वस्य व्याद्वन्तौ निर्धूमत्वस्यि व्यावर्नेत ।
निर्दे व्याप्याद्यापकः सिध्येत् व्यापकनिवृत्त्या तु व्याप्यभूत-

दिति । साधनविकल्रत्वादीनामुक्तानां स्वरूपासिद्धाद्यपेक्षया भिन्नत्वादित्यर्थः । विगीतमिति । पृथिवयवादिकमित्यर्थः । व्यति रेकव्यापकतयेति । ईर्वरेतर्व्यापकतयेत्यर्थः । ईर्वरेतर्व्वयापक तामेवोपपादियतुमीर्वरस्यैव सर्वश्चाव्यत्वादित्युक्तम् । अन्यथा घटादावेव व्यभिचारेणासत्त्वस्य हेतुव्यापकतेव न स्यादिति वोध्यम् । महानससाध्यर्थादिति । धूमवत्त्वादित्यर्थः । साधम्यान्तरवानिति । वन्हिमानित्यर्थः । खपुष्पादिषु । गगनकुसु मादिष्वत्यर्थः । व्याप्तिभङ्गश्च यथायथं तत्रतत्र प्रत्यक्षानुमानागमेश्राद्य इति । असत्त्वस्य निर्धृमत्वव्यापकता प्रत्यक्षतो भन्ना । ईर्वरेत्यर्वः व्यापकता त्वनुमानतः ईर्वरस्याप्रत्यक्षत्वेन तद्धितव्यापकताया अप्रत्यक्षत्वात् भोगायतनत्वशरीत्वव्यापकता च "यस्यात्मा शरीरं

या व्यापिकाव्याष्यनिष्टतिर्न सिध्यतीति सुनचस्। ततश्च नि-रग्नौ महाहदे निर्ध्यमत्वनिष्ठच्या हेतुवृत्तेरनेकान्तः । एवं म-हाह्रदे व्यतिरेकदृष्टान्ततया निद्धितेऽष्यसन्वनिदृत्या साधना-भावं साध्याभावसुभयाभावं वा व्यावत्र्यं व्यतिरेकग्रहणं वाध्यमिति । अत्र व्यापकिनवृत्तिबद्यापकाभास-निरुत्तेरपि व्याप्यत्वाभिमान उत्थानहेतुः । यथायथं पक्ष-हेत्वादिसाधनाङ्गं दृष्यं वाधादिकमारोप्यं तद्भ्रमः फलम् दुष्टत्वमूळं त्वसाधारणं युक्ताङ्गहानिः। व्यापकत्वमनादृत्य सहचरितमात्रनिद्या व्याप्यतरनिद्युपन्यासात् । व्याप्तिः भङ्गश्च यथायथं तत्र तत्र प्रत्यक्षानुमानागवैग्रीहाः। अयुक्ताङ्गा-धिकत्वं वा वस्तुसिद्धः सहचरितसमस्तवस्त्वन्तरिनद्ध-त्र्यभावापेक्षाङ्गीकारात् । अविषयद्वतित्वं वा व्याप्यनिवर्तनानु-गुणव्यापकनिष्टत्तिशक्तेः सहचरितनिष्ट्वाविष संचरणादिति । एवमपि चेत् किञ्चित् वाध्येत तदा वाधितावाधितव्यवस्थै-व न स्यात् सर्वत्र यत्किञ्चित्सहचरितनिष्टत्तेः सुलभत्वात् । अत एव साधारणस्वव्याचातः जातिवादिसाध्यादि-ष्वप्यसाधकत्वादिषु सहचरितधर्मान्तरविरहस्यावश्यंभावात्। अन्यथा जातिसाधनेऽपि पक्षहेत्वादिविभागस्य दुर्वचत्वम-सङ्गात् । वादिसाधनं स्वसाध्यसाधकं न भवति सहच-रितनिवृत्त्यपहृतविषयत्वात् । निषिद्धत्वनिवृत्तिलुण्ठितसाध्यनै-

यस्य पृथिवी शरीरम् इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः अनश्ननन्योऽभि-चाकशीति" इत्याद्यागमैभेग्नेति विवेकः । पातनप्रदर्शनमुखेन सा-धारणदुष्टत्वमूळं स्वव्याघातं दर्शयति । एवमपि चेदिति । दु-र्षचत्वप्रसङ्गादिति । पक्षे विद्यमानानां सर्वेषां धर्माणां सपक्षे वि-द्यमानानां च तेषां पक्षे विद्यमानत्वावश्यंभावादन्यथान्यतमनिः

गमिकालम्भाधमत्वसाधनवदित्यादि प्रक्रियया हात्र जातिवा-क्याविश्रान्तिः । अत्रासाधकत्वादिसहचरितदोषान्तरादिनिवृत्ते-स्तद्वाघोऽपि दुर्वारः । नचास्तु सर्वे बाधितमिति शक्यं वः क्तुं बाधस्याबाधे कस्याचिदवाधेन सर्वाबाधात् । तस्यापि वाधे वाधस्यैव वाधेन सर्वावाधादिति । नचात्र प्रक्रियासमाख्य-बाधसमेनसंकरः । तुल्यबल्लाभ्युपगमपूर्वकत्वात् तत्र पत्यव-स्थानस्य । इह तु तद्भावात् हेतुवाधादिष्वसंकीणोदाहर-णान्तरसम्भवाच । प्रतिप्रधाणसम्भेदताषात्रं तु भवतु वा मा-वा उक्तप्रकारेण विवेकस्तावदुपपञ्च इति । अथ वर्ण्यस-मादेरुत्थानहेत्वादिव्यञ्जनायेदं ताबद्व्यः । पञ्चदृष्टान्तौ पा-गेव लक्षितस्वरूपौ । हेतोश्च व्यक्तिभेदेऽपि सामान्याकारसं-युद्दीततया व्याप्तिश्व स्थापिता । तत्र पक्षवर्तिन्या हेतुव्यक्ते-वृत्त्या तत्र साध्यसाधनयोरपकर्षप्रसङ्गादिति भावः त्वनिवृत्तीति । निषिद्धरूपोपाधिनिवृत्या लुण्ठितं वाधितं साः ध्यधर्मत्वं यस्य साधनस्य तत्तथोक्तं तद्य तर्कनैगमिकालः म्भस्य वैदिकपश्वालम्भस्याग्नीषोमीयादिहिंसायाः अधर्मत्वसाध-नार्दिसात्वं तद्वदित्यर्थः । तत्रेष्टापत्तिमाशङ्कते । न चास्तु सर्वे वाधितामिति। तर्हि वाधो वाधितो न वेति विकल्प्यान्त्य आह।वाध-स्याबाध इति । आद्य आह् । तस्यापीति । भवत् वा मा वेति । प्रति-प्रमाणसमायां प्रतिप्रसङ्गसमायां वान्तर्भावावश्यंभावेन तदुभयानः तिरेकान्न तद्विचारणीयमिति भावः । उक्तप्रकारेण विवेक इति। अपकर्षसमायाः सोत्रपरिगणितजात्यन्तरासांकार्यमित्यर्थः ।

कुतश्चिद्यापकाभासनिवृत्त्या कस्यचित्ततः । व्याप्याभासस्यापकषमपकषसमं विदुः इति सङ्ग्रहः।

पक्षद्दष्टान्तवर्तिन्योर्हेतुव्यक्त्योर्वध्यमाणस्य पञ्चरूपस्यासङ्गति ध्यावर्तयन् वध्यमाणं प्रतिज्ञानीते । अथेति । व्यक्तिभेदेऽपीति पाठः सुगमः । पाठान्तरं तु व्यावृत्तिभेदेऽपीति । साध्यसाधनव्यक्तीनां भिन रसिद्धार्थत्वं साध्यज्ञापनाय पर्यत्वं व्याप्तिग्राहकप्रमाणेन विशेषतो नास्कान्दितत्वं नासादिग्धत्वं संदेहसमानविषयत्वं
स्वरूपभेदश्चेति पञ्चरूपाणि सिद्धार्थत्वे पक्षस्वरूपव्याघातात्।
साधननैर्थवयाच । साध्यज्ञापनपर्यस्यभावे हेतोरफलत्वात् हेतुत्वव्याघाताच । व्याप्तिग्राहकप्रमाणेन विशेषतो विषयीकुतत्वे विश्वतिपत्यभावपसङ्गात् । प्रयोगनैष्फल्याच । संदेहाभावस्त्वनुक्षेत्वेन निश्चयेन वा । पूर्वत्र किं साध्येत । उत्तरत्र
सिद्धं किमर्थं साध्येत तथा सेव चेद्धेतुव्यक्तिस्तदा सिद्धार्थत्वादेरवश्यंभावात् उक्तदोषानित्रस्तिः । कृत्तिकारोदिण्यादिषु चक्रभवाहवात्याविक्षेपादिवज्ञात्तत्तदुद्यादिव्यक्तिभेदा व्यविस्थताः । अन्यथा तत्राप्यनुषयपरिशेषाभावात् । एवं दृष्टानतवर्तिहेतुव्यक्तेष्ठक्तक्षप्रविपर्ययेण सिद्धार्थत्यादिक्षपपञ्चकं शाश्वतिकं साध्यासिद्धौ सपक्षस्वक्षपव्यावातात् । सम्प्रतिपत्त्यर्थं

मतं ऽपीत्यर्थः । संदेहसमानविषयत्वमिति । संदेहस्य यो विषयः साध्यं स एव हेतोर्विषयः ज्ञाण्यमित्यर्थः । हेतोः संदिद्य-मानत्वं फिलितार्थः । उक्तेषु पञ्चसु कपेष्वन्यतमामावेऽपि वाः धकसत्त्वात् प्रञ्चापि तान्यङ्गीकार्याणीत्यभिष्रेत्य प्रथमादिकपविप-र्ययक्रमेण वाधकान्याह । सिद्धार्थत्व इत्यादिना । पश्चस्व-कप्रव्याघातादिति । सिषाध्यिषितधर्मविशिष्टधर्मिण एव पश्च-त्वात् सिद्धार्थत्वे तद्मावप्रसङ्गादित्यर्थः । हेतुत्वव्याघातादिति । साध्यज्ञापकस्यव हेतुत्वेन साध्यव्यापनौन्मुख्यामावे हेतुत्वामाः वप्रसङ्गादित्यर्थः । अनुल्लखनेति । साध्यापारिज्ञानेनेत्यर्थः । कि-मर्थमिति । साध्यस्य निश्चितत्वेन साधनवैयर्थ्यादित्यर्थः । ननु कृत्तिकादिभी रोहिण्याद्यनुमाने व्यक्तिमेदामावाद्यतिरेकव्य-भिचार इत्याशङ्क्य परिहरति । कृत्तिकारोहिण्यादिषु चेति । संत-ता राशिचकगातिरेव वात्या विषयत्वेन कृत्यते । आदि-पदेन तत्तदाकारकर्मसंतितिस्तदनुगुणभगवत्संकल्पश्च गृह्यते ।

व्याप्त्युदाहरणासम्भवाच । अत एव रूपान्तराणामपि विपर्या-सः सिद्धः । अपि च स्वयं चेत्तत्र साध्यज्ञापनाय पवर्तेत ततो दृष्टान्तान्तरमन्बेषणीयम् । तत्रापि तथेत्यनवस्था अत-स्तंत्र साध्यमन्यतो वेदितव्यम् । व्याप्तिग्राहकप्रमाणाविषयत्वे संदिग्धार्थत्वे च पक्षदृष्टान्तयोर् विशेषः । स्वरूपाभेदे च पूर्वीका देशाः । नच पक्षो नास्तीति प्रतिज्ञातुं शक्यम् । एत-त्मतिज्ञावाक्याथाभ्युपगमे पक्षाभ्युपगमात् । तदनभ्युप-गमे पक्षपतिषेपासिद्धेः । एवं हि हेतुमात्रनिषेपोऽपि न शक्यः । कारकानिषेधे स्वकीयसर्वभटात्तिविरोधात् । ज्ञापकः निषेधेऽपि परवाक्यात स्वस्यार्थवोधमभ्युपगस्य परवोधार्थ वा-क्षप्रयोगायोगात् । हेतुनिषेषे च सहेतुके व्याघातात् । अहेतुके अत पवेति । सम्प्रातिपत्त्यर्थव्याप्त्युदाहरणासम्भवादेवेत्यर्थः । विपर्यास इति । सिद्ध इति शेषः । प्रत्येकमपि विपक्षे बाधकः माह । अपि चेति । अन्यतो वेदितव्यमिति । प्रकृतानुमानव्यति-रिक्तैः प्रत्यक्षादिप्रमाणैरवधारणीयमित्यर्थः । अविशेष इति । सम्प्र-तिपन्नत्वादिक्यो विशेषो दृष्टान्ते न स्यादित्यर्थः । प्रतिज्ञातुं श-क्यमिति । पश्लो नास्तीति प्रतिश्वाया अभावे पश्लनिषेधासिकः पक्षो नास्तीति वाक्यस्यैव प्रतिज्ञात्वादिति भावः । पक्षो ना-स्तीति वदन् वक्तव्यः एतत्प्रतिज्ञातार्थोऽभ्युपगम्यते न वेति विकल्पाच आह । पतदिति । पक्षाभ्यपगमादिति । प्रतिज्ञाताः र्थस्यैव पक्षत्वादिति भावः । अन्तय आह । तदनभ्युपगम इति। असिद्धेरिति । प्रतिज्ञाया निरर्थकत्वादिति भावः । हेतुर्नास्तीति कारकहेतुसामान्यं निषिध्यते वा ज्ञापकहेतुसामान्यं वा आद आह । कारकनिषेध इति । विरोधादिति । प्रवृत्तेरिष्टसाधनगो-चरत्वात्तद्भावे तद्भावप्रसङ्गादित्यर्थः । अन्तये परवाक्यात्स्वस्याः र्थाववोधोऽभ्युपगम्यते न वा हेत्वभ्युपगमादेव तन्निषेधो न स-म्भवतीत्यभित्रेत्यान्त्ये व्याघातमाह । परवाक्यादिति । किञ्च हे-तुनिषेधे शापकहेतुरास्ति न वा आद्य आह । हेतुनिषेधे इति। तथैन हेतुसिद्धेरिप विरोधाभानात् । एनं दृष्टान्तोऽपि सामान्यतो निषेद्धं न शक्यः । छोिकिकपरीक्षकसर्वपुरुषसंमतत्नात् । तत्रापि च वाङ्मात्रेण निषेधे तानतेन तत्साधनस्याप्यितरोधात् । हेतुतो निषेधे ऽन्नयरूपस्य व्यतिरेकरूपस्य
वा कस्यचित् दृष्टान्तस्य दुस्त्यजत्नात् इति प्रतिष्ठिता पक्षहेतुदृष्टान्तमर्यादा । एनं स्थिते दृष्टान्तन्वितंहेतुव्यक्तेः पक्षधमत्वापोक्षितासिद्धार्थत्नादिरूपविरहे साधनिकळत्नादिपसङ्गात् ।
दृष्टान्तस्यापि ताद्यपुपहेतुमत्तया वर्ण्यत्नेन प्रत्यवस्थानं वप्यसमः । यथा ब्रह्म सिनशेषं पदार्थत्नात् यः पदाथः स सिनशेषः यथा घट इत्युक्ते जातिनाद्याह पक्षे साधकतया प्रयुक्तस्य हि हेतोव्याप्तिर्दृष्टान्ते पद्वर्थते नान्यस्यानन्वयादिपसङ्गात् । स च याद्यपुपिनशिष्टः पक्षे दृष्टः

अन्त्य आह । अहेतुक इति । तथैवेति । ज्ञापकनिरपेक्षतयैवेत्य-र्थः । ननु द्रष्टान्तो नास्तीति वाङ्मात्रेण साध्यते उत हेतुतः आद्य आह । तत्रापि चेति । तावतैवेति । तावन्मात्रेणैवेत्यर्थः । अन्त्य आह । हेतुत इति ।

असिद्धार्थकता साध्यक्षापनाय प्रवृत्तता । ग्याप्तिमाहकशून्यत्वं संदेहेकार्थता तथा ॥ हेतुस्वक्रपभेदश्च पक्षहेतोर्विवक्षितुम् । ग्रान्तवर्तिहेतौ तदुक्तक्रपविपर्य्याः । भवन्ति पञ्चक्रपाणीत्येवं न्याये व्यवस्थितिः इति सङ्घहः ।

दुरुत्थानहेत्वादिव्यञ्जनाय पक्षद्यान्तहेतुव्यक्त्वोः पञ्चरूपाण्यु-पपादितानि । ते वण्यांवण्यांसमे निरूप्येते इत्याह । एवं स्थित्त इति । एतेनवण्यांवण्यांसमयोरिह विशेषाकथनादिनिरूपितवि-कर्णसमादिजात्यन्तरवन्नयायिककृतनिरूपणमपेक्षापेष्ट्याणसम्भवा-तिकमर्थमेते निरूपिते इति चोद्यं निरवकाशिमिति मन्तव्यम् । अनन्वयादिप्रसङ्गादिति । अनन्वितत्वेन उचितान्वयशून्यमनुद्धिः

ताद्यप्रविशिष्ट एव दृष्टान्तेऽप्युदाहरणीयः । अन्यथा सामा-न्यवस्वे सत्यस्पदादिवाह्येन्द्रियग्राह्यत्वादिति विशिष्टहेतुपयो-गे सामान्यवस्वादिमात्रस्य व्याप्त्युदाहरणप्रसङ्गात् । एव-मेकदेशव्यतिरेकेण व्यतिरेकोदाहरणप्रसङ्गात् । ततश्च पक्षवार्तिः नो हेतोरसिद्धार्थत्वादयो रूपविशेषास्तद्धेतुकरूपभेदश्च दृष्टा-नते ऽस्ति वा न वा अस्ति चेद्सिद्धार्थत्वादिभिः ध्यविकलत्वादिकमनिवार्यम् । न चेत् प्रकृतसाधनविकलत्वात् दृष्टान्त एव तादृशहेतुमत्तया वर्ण्यः अलं पक्षे साध्यवर्णनेनेति। अत्र सपक्षवर्तिहेतुव्यक्तेः पक्षमात्रविवक्षितरूपवैपरीत्येनोपलस्भ ज्त्थानहेतुः । दृष्टान्तादिकं दृष्यम् । साधनविकलत्वादिकमारो-प्यम् फलं तद्धान्तिः असाधारणं दुष्टत्वसूलं च युक्ताङ्गाधिक्यम्। नहि दृष्टान्तवर्तिन्या हेतुव्यक्तेरसिद्धार्थत्वादिकं युक्तम् । त-था सति दृष्टान्तत्वभङ्गपसङ्गात् । व्याप्तिसम्मतिपत्तिस्थानं हि दृष्टान्तं वूषः । नचासिद्धार्थत्वादिसम्भवे तद्भावसिद्धिः तमित्युक्तस्य निव्रहस्थानस्य प्रसङ्गादित्यर्थः । आदिपदेनार्थान्तः रं गृह्यते । सामान्यवस्वादिमात्रस्येति । सामान्यवस्वस्य वा अस्मदादिवाह्यैकेन्द्रियप्राह्यत्वस्य वा व्याप्त्युदाहरणप्रसङ्गादित्यर्थः। यः सामान्यवान् स विशेषगुणः यथायमित्युदाहरणमनिष्टमेवे-ति भावः । एकदेशब्यतिरेकेणेति । यो विशेषगुणो न भवति न स सामान्यवान् यथायमित्यादिव्यतिरेकोदाहरण असङ्गादित्यर्थः। अलं पक्ष साध्यवर्णनेनाते । इष्टान्ते साध्यहेत्सम्प्रतिपत्यवलम्बनेन हि पक्षे साध्यं साधनीयम् । अन्यथा तत्साधनस्य दुःशकत्वाः दिति भावः । द्रष्टान्तादिकामित्यादिपदेन द्रष्टान्तदूषणाहितं साः ध्यदूषणं गृद्यतः । साधनविकलत्वादिकमित्यादिपदेनासाधारणत्वाः दिकं हेतुदूषणं गृह्यते । दृष्टान्तत्वाभावप्रसङ्गमेवोपपाद्यति । व्याप्तीति । तदभावसिद्धिरिति । असिद्धार्थत्वाभावक्रपसम्प्रतिपः चिस्थानत्वसिद्धिरित्यर्थः । सिद्धार्थत्वमेव हि सम्प्रतिपत्तिस्थानत्वः

अत एव युक्ताङ्गहानिरपि दृष्टान्तवर्तिहेत्वङ्गस्य सिद्धार्थत्वादे-रत्यागात् । अविषयद्यत्तित्वं वा पक्षवर्तिहेत्वङ्गानां दृष्टान्तव-र्तिनि सञ्चरणात् । एवमपि चेत् साधनविकलत्वादिः मसज्ज्ये-त तथा सति अनुमानजातीयमेत्रोच्छित्रं स्यात् । नचैवम-स्त्विति वाच्यम् । तत्र व्याचातादेः प्रागेवोक्तत्वात् । अपि चैतं पर्यनुयुझानश्च जातिवादी किं दृष्टान्तवार्तिहेतुच्यक्तेः स्व-भाववैषम्यमात्रं प्रकाशयति उत तन्मुखेन वादिहेतोरसाधकत्वं साधयति । नाद्यः अर्थस्थित्युपन्यांसे विरोधाभावातः । अ-थोन्तरनिग्रहस्थानपसङ्गाच । न द्वितीयः वादिसाधनमसाधकं साधनविकलत्वादिदोषैर्पितत्वात् सम्प्रतिपन्नहेत्वाभासवदित्य-त्रापि पक्षसपक्षवर्तिहेतुच्यक्तिभेदस्य तद्रुपवैचित्र्यस्य च दुर्वार-त्वात् । तदनभ्युपगमे स्वप्रयोगानुत्थान।त्तदभ्युपगमे च स्वो-क्तपर्यनुयोगसाभ्यादिति । पश्चवर्तिहेतुन्यक्तेर्देष्टान्तापेक्षितसिद्धा-र्थत्वादिकपविरहे हेत्वसिद्ध्यादिशसङ्गात्ताद्द्यपृरहेतुमस्वाभ्यपगने पक्षस्य साध्यत्वाभावपसञ्जनमवर्ण्यसमः। वर्ण्यः साध्यः अ-मिति भावः । अत एवेति । आंसद्धार्थत्वादेवेत्यर्थः । अत्र जाः त्युद्धारप्रकारं दर्शयक्षेव साधारणं स्वव्याघातकत्वमध्याह। एवः मपि चेदित्यादिना । प्रागेबोक्तत्वादिति । अनुमानाध्यायादावे-वोक्तत्वादित्यर्थः । स्वभाववैषम्यमात्रमिति । पक्षनिष्ठहेतुन्यक्ताः पेक्षयेति गम्यते। स्वपक्षे दोषं परिहृत्य वादिपक्षे दोषमध्याह । अर्थान्तरेति । दुर्वारत्वादिति । प्रमाणसिद्धत्वेनाशक्यापह्रवत्वादि-त्यर्थः । किञ्च तत्र व्यक्तिमेदवैचित्र्यं त्वयाभ्युपगम्यते न वा इति विकल्पान्त्य आह्। तदनभ्युपगम इति। हेतोस्तु पक्षधर्मत्वे यावद्रपमपेक्षितम्। ताबद्रपाङ्कहेतुः स पक्षो वर्ण्योऽन्यथा यदि॥

३३

भवेत्साधनवैकर्व्यामत्येषा प्रत्यवस्थितिः।

श्रेया वर्ण्यसमा जातिरन्वर्था वर्ण्यतोक्तित इति सङ्गृहः।

वण्योंऽसाध्य इत्यर्थः । यथा ब्रह्म शरीरित्वासन्ताभावरहितम् । आत्मत्वादनीश्वरात्मवदित्यत्र यद्यप्यात्मत्वमात्रमनुदृत्तं तथाः पि तत्तद्विशेषणभेदेन विशिष्टताभेदात् पक्षदृष्टान्तयोभिद्येत । तत्थ दृष्टान्त इव पक्षेऽप्यसौ हेतुः सिद्धार्थत्वादिविशिष्टो न वा नचेद्याप्यतयानुसंहितविशिष्टहेत्वभावात् स्वरूपासिद्धिः । सकः लसपक्षानुयायिस्वरूपवैकल्यात् सोपाधिकतादिश्च । तद्वपविशिष्ट । सकः लसपक्षानुयायिस्वरूपवैकल्यात् सोपाधिकतादिश्च । तद्वपविशिष्ट । सकः लसपक्षानुयायिस्वरूपवैकल्यात् सोपाधिकतादिश्च । तद्वपविशिष्ट । तत्था-साध्यत्वं पक्षस्येति । अत्र पक्षनिष्टहेतुव्यक्तेदृष्टान्तमात्रापेक्षितरूपविपतित्येनोपलम्भ जत्थानहेतुः । पक्षहेत् दृष्यौ । सिद्धसाधनः त्वादिकमारोप्यम् । तथाभिमानः फलम् । प्रातिस्विकं दृष्टत्वमूलं वर्ण्यसमवत् । व्यत्यासेन जितयपि पक्षस्थहेतुव्यक्तेरनङ्गानां सिद्धार्थत्वादीनामुर्गीकरणादङ्गानामसिद्धार्थत्वादीनां त्यानात् । दृष्टान्तवर्तिन्यपेक्षितानां पक्षवर्तिनि संचरणाचेति । तथा

पूर्वोक्तवण्यसमतदुत्तरसिद्धसाधनासिद्धिसमादिव्यावर्तनमभिप्रत्यावण्यसमां लक्षयति । पक्षवर्तीत्यादिना । वण्यसमावण्यसमयोरन्वर्थतां दर्शयितुं वण्यावण्यशव्याग्यभाह् । वण्यः
साध्योऽवण्याऽसाध्य इति । यथेति । शरीरित्वे साध्यमाने मुक्तात्मन्यैच्छिकाशरीरित्वावस्थायां व्यभिचारः स्यादिति तद्यावृत्त्यर्थे
शरीरित्वात्यन्ताभावराहित्यं साध्यते । तथा च मुक्तात्मन्यशरीरद्शायामि शरीरित्वात्यन्ताभावाभावान्न व्यभिचारः । तत्तद्विशेपणभेदेनेति । तत्तदात्मवृत्तित्वक्षपविशेषणभेदेनेत्यर्थः । सोपाधिकतादिरित्यनेनात्रयोजकत्ववाधौ गृद्यते । त्रित्यमपीति । अगुक्ताङ्गात्रिक्ययुक्ताङ्गत्यागाविषयवृत्तित्वानीत्यर्थः । व्यत्यासेन त्रितयमपीत्येतदेवोपपाद्यति । पक्षस्थेति । पातनसाधारणं दुष्टत्वमूलमभित्रत्य प्रत्युत्तरमाह् । तथा चेति । पक्षो वण्यां न भवतीति वदन् वक्तव्यः किमनेन पक्षमात्रमेव निषिद्धते उत

## अनुमानाध्याये तृतीयमाहिकम्।

च स्वीकारे तथेव स्वव्याघातात् प्रतिक्रिया । नहि पक्षा-दिकमपि सामान्यतः प्रतिक्षेष्तुं शक्यं न कश्चित्पक्ष इति पक्षप्रतिक्षेपवाक्यस्यापि पक्षादिगर्भितत्वात् सिद्धसाधनता-नुयोगश्चात्र स्वदूषणं भवति । यदि हि प्रतिवाद्य-सिद्धमपि साधयन् अनेनोपायेन सिद्धसाधनं पुरस्क्र-त्य निष्ट्येत तदा स्वयमव हि निष्ट्रहीतः। एतावन्तं काल निगृहीतस्य परसाध्यस्य इदानीयभ्युपगमात् । तथाचोक्त-विरोधापसिद्धान्तादि अपि चेदमसाधकं सिद्धसाधनत्वा-दित्यत्र साधकत्वादसाधकमित्युक्तं स्यात् । नहान्यतः सिद्ध-मिदं साध्यत इत्युच्यते किन्त्वेत द्वेतु शक्त्येवेति च्याघातः । अ-स्त्वेवं तथापि सिद्धसाधनतानुयोगमुखेनैव स्वव्याघातो दुर्व-चः । इदमसाधकमिति जातिवादिसाध्यस्य सिद्धत्वाभ्युपग-मे तदिष्टापादनात् स्वोक्तस्वमतविरोधापाताचेति चेत् तदे-तद्समीक्षितवैषम्यं पिशाचभाषितम् । नहात्र जातिवादिवाक्यार्थ सिद्धं कृत्वा वयं स्वव्यावातं ब्रूमः । अपि तर्हि यद्येवं विधेन सिद्धसाधनत्वेन वादिसाधनं दुष्टामिष्येत तदा तथा विधेनैव तेन जातिसाधनमपि दुष्टं स्यात् । दुष्टस्य च न दृष-

प्रकृतपक्ष इति तत्राद्य आह । नहीति । साध्यमत्र आदिपदार्थः । पक्षादिगर्भितत्वादिति । यथा चैतत्त्रथोक्तं प्रागेव । अन्त्य आह । सि-इसाधनेति । सिद्धसाधनेनैव पक्षस्यावण्यंत्वप्रत्यवस्थानादसाधक-त्वादेस्तन्मूळत्वादिति भावः । स्वदूषणत्वमेवोपणादयति । यदि होति । निगृहीतस्येति । प्रतिक्षिप्तस्येत्यर्थः । विगीतस्येति पाठान्तरे ऽपि तथैव । अस्तु को दोष इत्यत आह । तथा चेति । तटस्थः शङ्कते । अस्त्वेविमति । तदिष्टापादनादिति । जातिवादिनोऽभी-एसिद्धिरित्यर्थः । किञ्चोक्तविरोधापसिद्धान्तो स्यातां स्वसाधनस्य साधकत्वत्यागात्साध्यविपरीतपारिग्रहाच्चेत्याह । स्वोक्तेति । पि-

कत्विमिति निर्वाधा स्थापना। तचैतेनापि न दुष्टं तदा तद्वदेव स्थापनापि निर्वाधित निर्धिकः श्रमः। अतो न वृमो वयं नेदं दूष्यदूषकं सिद्धसाधनत्वादिति किं तु स्वव्यापिद् षणसमाधिग्रस्तत्वादिति । स्वोत्पेक्षितसाधनदूषणादिमितिक्षे-प उत्पेक्षानमः। यथा शब्दानित्यत्वे वादिना मितज्ञाते भण्डः मितवाद्याह । अलमेतावता शब्दानित्यत्वे पत्यक्षत्वं हि त्वया हेतुरिभिधित्सितः स च सामान्यादिभिर्नेकान्तिक इति । साधनोत्पेक्षया मितक्षेपः। एवं शब्दो नित्यः कृतक-त्वादिति हेतुं प्रयुज्य वादी स्वयमेवाह । असिद्धत्विमह दू-पणं त्वया विवक्षितं तञ्चात्र नास्ति पत्यक्षत एव कृतकत्व-सिद्धेरिति मर्यादा। ये तु लक्षयन्ति ।

शाचभाषितमिति । अपसदभाषितमित्यर्थः । निर्वाधा स्थापने ति । स्थापनादोषनिराकरणार्थमेव जात्युत्तरदोषाभिधानादिति भावः । ननु तथापि नेदं दूष्यदूषकं सिद्धसाधनत्वादिप्रयोगे व्या-घातो दुष्परिहर इति शङ्कां निराकुर्वन्नुपसंहरति । अत इति । दूषणसमाधिप्रस्तत्वादिति । दोष साम्याक्रान्तत्वादित्यर्थः ।

हेतोः सपञ्चहित्वे यादग्रूपमपेक्षितम् । पञ्जोऽपि ताबद्गाङ्कहेतुर्वण्योऽन्यथा यदि ॥ भवेदसिद्धभावादिरित्येषा प्रत्यवस्थितिः ॥ स्यादवण्यसमा जातिरन्वर्था साध्यतोक्तित इति संग्रहः ।

सम्भवद्विशेषासु जातिषु प्रातंसस्कारमदूरविवकर्षेण प्रवृम इति प्रतिज्ञातार्थानुगुण्येनोपपादितास्वसम्भवद्विशेषा जातयः यथोदयनं वरदराजीयादिषु शक्यज्ञाना इति विकल्पसमादिजातीरुपेश्य कार्यसमायां वक्तव्यविशेषत्वाह्यस्थलक्षणे पृथक् प्रक्रियया द्शीयति । स्वोत्येक्षितेति । दूषणादीत्यादिपदेन दृष्टान्ततर्काद्यो गुः ह्यान्ते । भण्डः । निर्मर्थादः । ये त्विति । अन्ये त्वित्यर्थः । यः कः श्रिदियादिवत्प्रतिनिर्देशानिरपेक्षोऽन्यार्थकोऽयं यच्छव्दः । यद्वा ।

असिद्धतां वादिहेतोरुक्त्वा तां साध्येत्स्वयम् ।
तद्दृषणामू छहतुभङ्गः कार्यसमो मत इति ॥
अयमप्यस्मदुक्तात्त्रेक्षासमावान्तरभेद एव । न चैतदेव छक्षणं
युक्तम् । उदाहृतोदाहरणान्तराशंग्रहात् । नच कार्यसमसमारूपैव
सर्वत्रोचिता अवाचकत्वात् । युक्तस्त्वत्रान्तरिवशेषम्रदाहरतः
सूत्रकृतस्तत्र तिक्विशः। एवं दृष्टान्ततक्रीत्रेक्षाद्योऽपि दृष्ट्वयाः।
न चात्र स्वोत्वेक्षितदृषणमात्राच्छ छत्वं शक्यं वक्तुम् शब्दार्थाः
रोपणाभावात् । पाक्षिकपराभिमतिसम्भवाच। यत्तु सौगतैरुक्तम

अयमपीत्यत्र तैरुक्तः कार्यसम इत्यर्थवर्णनाद्वा प्रतिनिर्देशसि॰ द्धिः । अयमपीति । अतित्यः शब्दः कार्यत्वादित्युक्ते प्रत्यव-तिष्ठते । सिद्धं तावत्कार्यत्वं तत्साधनं च प्रयत्ननान्तरीयकत्वं तश्च प्रयत्नव्यङ्ग्यैः स्रुलोदकादिाभिरनैकान्तिकं ततश्च कार्यत्वासि-द्धिस्तद्व ध्येवेति तैरुदाहुतः कार्यसमे। ऽपीत्यर्थः । नचैतदेवेति । नैयायिकेहकं कार्यसमलक्षणमेवेत्यर्थः । उदाह्तोदाहरणान्तरासङ्ग-हादिति । साधनद्वणोत्प्रेक्षासमोदाहरणयोरव्याप्तेरित्यर्थः किञ्चेतैः कृता काव्यसमाख्यापि सर्वोदाहरणाव्यापनादयुके. त्याह । नचेति । तर्हि "प्रयत्नकार्यानेकत्वात् कार्यसमः" इति स्त्रकृता कार्यसमसंज्ञा कथमुक्तेत्यत आह । युक्तस्त्वि ति । उदाहरणविशेषाभित्रायेण सुत्रकृता संज्ञाकृता । तथाहि स्त्र-वृत्तिकृत उदाहरान्त । अनित्यः इाव्दः कार्यत्वादिति हेतौ जातिः उदाहरणान्तरसङ्ग्राहकलक्षणकारिणस्तु सर्वोदाहणव्यापकसंज्ञा-कल्पनमेत्रोचितमिति भावः । दृष्टान्ततकोरिप्रेक्षाद्योऽपीत्यादि-शब्देने पक्षति द्विशेषणयोत्रीहणम् । पाक्षिकपराभिमतिसम्भवाचेति । छले तु कादाचित्कपराभिमत्यामसम्भवाद्वैषम्यमिति भावः। नन्वन-वसरम्बणक्रपकेवलाविरनुयोज्यानुयोगविशेष एवायं न जातिः परोक्तेः पूर्वभेव स्वोत्प्रेक्षिते दूषणाभिधानादिति चेन्न मर्थादालङ्घना-भित्रायगर्भत्वेन ततो वैषम्यसम्भवात्। वश्यमाणविधया सप्ताङ्गी-संपन्नत्वेन जातित्वानपायाञ्च । पूर्वकक्षायामिदं दूषणमिति वा वश्य-

साध्येनानुगमात्कार्यसामान्येनापि साधने ।
सम्बन्धिभेदाद्धेदोक्तिदोषः कार्यसमो मत इति ।
अत्रापि यदि कार्यत्वहेतोः पक्षदृष्टान्तयोस्ताल्वादि
पूर्वकत्वमृद्दण्डादिपूर्वकत्वलक्षणिवशेषपदर्शनमात्रे विश्रमस्तदा
जातित्वमेव नास्ति कुतस्ताद्वशेषता । अनुपयुक्तवादी त्वयमर्थान्तरेण निम्नाह्यः । अथ दृष्टान्तस्थिवशेषस्य
व्यापकत्वाभिमानेन साध्यापकर्षविवक्षा तदापकर्षसमभेदोऽयं
यदा तु साधनवैकल्यहेत्वसिद्ध्यादिष्वभिन्नायस्तदापि वर्ण्यावर्णसमयोरनुमवेश इति न पृथग्जातिता । अतोऽस्मदुक्तमार्कः
यैवात्र साधीयसीति । अत्र परमतपारीणत्वाभिमानो वा स्वोरमेक्षितातिरिक्तासम्भवाभिमानो वा सम्भवेऽपि तुल्यन्यायत्वाभि
मानो वा प्रतिबादिनस्तथा विधाभिमानजननमनोर्थो वा
स्यादुत्थाने हेतः । यथायथं सर्व दृष्णमारोष्यम् । तत्तद्भमः फलं

माणकक्षायामिदं दूषणामिति वा इदं न प्रवर्तते ऽपि तु स्ति हितकक्षा यामिदं दूषणमित्येव प्रवर्तत इत्यतोऽपि प्रवृत्तप्रकारवैषम्याच भेदस्यातिस्फुटत्वादिति संक्षेपः। सौगतास्तु अनित्यः शब्दः र्यत्वात् घटवदित्युक्ते घटस्य कार्यत्वं सृत्पिण्डादिपूर्वकं स्य तु ताल्वादिव्यापारपूर्वकमिति कार्यत्वस्य भेद इति **दृ**ष्टान्तयोहेंत्रभेदेन जातिरिति प्रत्यवस्थानं जातिसदाहत्य तद्नुगुणं लक्षणमपि प्राणवंस्तदिदमनुवाति । साध्येनेति । श-ब्दो नित्यः कार्यत्वात् इत्यत्रानित्यत्वेन साध्येन सहब्याप्तिमता कार्यत्वेन सामान्यधर्मेण अनित्यत्वे साध्यमाने कार्यत्वस्य शब्दे ताल्वादिसापेक्षत्वात्पक्षदृष्टान्तयोहेतुभेद इति प्रत्यवस्थानं र्यसम इति कारिकार्थः । अत्र प्रतिवादिनः पक्षद्यान्तगतहेतुः वैलक्षण्यमात्रेऽभिप्रायाविश्रान्तिरुत साध्यप्रकर्षे आहोस्वित् साध-नविकलस्वासिद्धादाविति विकल्पमभिष्रेत्याद्यं दषयति यदीति । स्वस्थानानतिक्रमेण व्यभिचाराद्यः सर्वेऽप्यारोप्या दुष्टत्वमूलं स्वसाधारणमविषयवर्तित्वम् । प्रतिवाद्यक्तमेविह दूपणस्य विषयः न त तद्भिपेतमध्यनुक्तम् अनिभिन्ते त किं
पुनः । अन्यथोपर्युपिर साधनदृषणपरंपरोत्त्रेक्षणेनोपन्यासप्रक्रियया प्रतिवादिनोऽनवसर्पसङ्गः । कथायाश्च विश्रमः कदाचिद्पि न स्यात् । किश्च यदि सम्यश्चं हेतुप्तन्यं प्रतिवाद्याभिपैति स्वयं त सम्यश्चमसम्यश्चं वा कंचिद्रन्यमुत्पेक्ष्प दृषयति तदा प्रतिवाद्याभिषेतस्य हेतोः किमायातम् । नच तस्य त 
स्पन्यायता निश्चेतुं शक्यते सामान्यतो विदिते प्रक्रियान्तरसम्भवात् विशेषतो विदिते तस्यैव दृष्यितुं युक्तत्वात् । 
नच तस्य विशेषतो विदिते तस्यैव दृष्यितुं युक्तत्वात् । 
नच तस्य विशेषतो वेदनं शक्यं पराधिप्रायस्याप्रत्यक्षत्वात विशेषनिर्णायकस्य लिङ्गादेश्चासंभवातः । नच सिद्धान्तकोशिलिक्षितभेवासौ वदिष्यतीति नियमः प्रज्ञावतां स्वोत्मेक्षिक्रयान्यकथनस्याप्यविरोधात् । अतस्तदिभिनेतमेवोत्पेक्षाप-

इत्यर्थः । अन्यथेति । प्रतिवाद्यनुक्तस्यापि दूष्यत्वे इत्यर्थः । अनवस्थाप्रसङ्गो भवतीति गम्यते । सम्यञ्चम् । अदुष्टम् । किमायांतिभिति ।
न कोऽपि दोष इत्यर्थः । ननूको दोषस्तुल्यन्यायतयानुकोऽपि
स्यादित्यत आह । नचेति । शक्यते इति । अनुक्रस्य ज्ञातत्वादिति भावः । नन्वनुक्तमपि विदित्तमिति चेत्तिक सामान्यतो विदितं विशेषतो वा नाद्य इत्याह । सामान्यत इति ।
प्रक्रियान्तरसम्भवादिति । उक्तदोषानाक्रान्तप्रकारान्तरसम्भवादित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह । विशेषत इति । ननु विनिगमनाविरहादेको न दूषितः तेनापरस्यापि तुल्यन्यायतया दूषितत्वासम्भवेन सर्वदूषणप्रयत्नोऽर्थवानित्यत आह । नच तस्येति ।
ननु स्वसिद्धान्तप्रन्थिलिक्तमेवासौ वादिष्यतीति निर्णयादनुकस्यापि दूषणं सम्भवतीत्यत आह । नच सिद्धान्तेति । स्वोत्येक्षित्याप स्वोत्येक्षया स्वार्थे कप्रत्यय "प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्ये"तीत्वम् ।
निर्णा स्वोत्येक्षया स्वार्थे कप्रत्यय "प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्ये"तीत्वम् ।

दिमत्यपि दुर्वदम् । अस्तु वा लोकोत्तरप्रज्ञेन तद्भिषेतमेव विदितं तथापि न तद्जुक्तं दृष्यम् । इदं ममानिभिनेतिनत्यपन्हुवाने प्रतिवादिनि सभ्यानामपि तत्र साक्षित्वासम्भवात् । विश्वसाक्षिणां च मौनावष्टम्भात् शपथस्य चात्र
दृष्टपत्यवाय हेतोरनुपदेशात् । अदृष्टप्रत्यवायहेतोरनुपयोगाव । अपि च यद्यसौ निष्प्रतिभः स्यात्तदानायाससिद्धे
विजये किंतदभिषेतवया कस्यचित पुरस्कारेण । सपतिभश्च यदासाविभिष्ठतं स्वयमेव वाचि निनेशयित तदा
पुरोभाविषु वचनदोषादिषु सम्भविष्यत् किं विगीयमानव्याप्त्यादिपरामर्शसापेक्षार्थानुवादतद्दृष्णदृथाश्रमेण ।

किं च सिद्धान्तप्रन्थिलिसानामपि हेतूनां बहुत्वात्तत्र को हेतुर्वाः दिनाभिष्रेत इत्यनध्यवसायस्यैवाचिततया तद्भिष्रायपद्मेव म-योत्प्रेक्षितमिति वक्तुमशक्यमित्याह । तद्वीमवेतामिति । नन्व-लोकसाधारणप्रशावतां पराभिमतोत्प्रेक्षासम्भवतीत्यवुक्तस्यापि दृष्यत्वं सम्भवतीत्याशङ्ख परिहर्तते । अस्त वेति । तद्रु-क्तं न दृष्यमित्येतदेवोपपादयति । इदं मम नाभिनेतमिति । सा क्षित्वासम्भवादिति । सभ्यानामपि तद्भिप्रायनिर्णयकारणासं· म्भवादिति भावः । तर्हि विश्वसाक्षिणश्चतुर्दश प्रष्टव्या इत्यत आह । विश्वसाक्षिणामिति । तद्वाक्याधीननिर्णयस्यादृष्टिपयः त्वादिति भावः । नतु तर्हि शपथेन निर्णयो भविष्यतीत्याशङ्का स कि दृष्टप्रत्यवायहेत्राज्यस्पर्शादिरदृष्टप्रत्यवायहेतः पुत्रस्पर्शाः दिर्वेति विकरण्याद्य आहु । दृष्टेति । अनुपदेशादिति । ब्राह्मणस्य दृष्टप्रत्यवायहेतोः शपथस्याविधानादित्यर्थः । अन्त्य आहु । अ-इप्रेति । अनुपयोगादिति । दण्डस्य तथाकरणसम्भवेन परम्परा जयाजुपयुक्तत्वादित्यर्थः । उक्तमेव च दृष्यमित्यस्मित्रर्थे प्रमाः णान्तरमाह । अपि चेति । अनायाससिद्ध इति । आपत्तिभियैव परस्य निगृहीतत्वादिति भावः । वाचि निवेशयतीति । वक्तीत्य-र्थः । वचनदोषादिष्विति । अवाचकादिष्वित्यर्थः । विगीयमानत्वं

वचनदोषानिष सम्भविष्यतो विदित्वा द्पयत्विति चेत् हन्त तिईं पितवाद्यपि वैयात्यादेवमपश्चदादिस्त्वया विविश्वत इत्यु-नत्वा यदि निष्ठह्याति तदासौ कथमपसिष्यति । एतेन साधार-णः स्वच्याद्यातोऽपि सुस्थः । नह्यन्यतर उत्वेशितमपि द्पियि-ष्यति नेतर इति राजाज्ञा । नच तथादौ नियमः कृतः । अपि च निरपराधस्य तावका निग्रदः अत्र च केनापराधेन प्रतिवादी निष्ठह्यते । परोत्पेक्षणीयदुष्टार्थापिष्रायवत्त्वादिति चेत् संदिग्धं तावदिदं तथाविधापिष्रायसम्भावनाविषयत्वादिति चेत् स्वस्या-पि समानित्येवसपि स्वच्यादातः । इदं समीचीनमदुत्पेश्विता-समीचीनच्यवस्थापकत्वादिति वाक्यार्थविश्यपेऽप्यं विपरिवर्शे वाच्यः। इयं च जातिर्थद्यप्यादिमामपि कश्वामास्कन्दित आदावेव वादिनं विनिवार्थ त्वदिभिषेतमेव दुष्टिपिति वक्तुं शक्यत्वाद तथाप्यर्थतो जात्यन्तरवद्दितीयैवेयं कश्चा । तदिभिषेततया प्र-

ममानिभिष्रतिमिति परेण निषिध्यमानत्वम् । नन्वनुक्तावसम्भन् विष्यतां वचनदोषाणामुद्धावने को विरोध इत्यत आह । वचनदो-षानपीति । वैयात्यात् । धाष्ट्यात् । पर्धुखेन स्वव्याघातं वाचियतुं पृच्छति । अपि चेति । निम्नहहेतुमाशङ्कते । परोत्प्रेक्षणीयेति । दूष-यति । संदिग्धं तावदिद्यमिति । तथा च हेतोः पक्षधमत्वेना-निश्चितत्वात् न साध्यसिद्धिरिति भावः । असंदिग्धहेत्वन्तरमा-राङ्कते । तथाविधामिप्रायसम्भावनाविषयत्वादिति चेदिति । परो-त्येक्षणीयदुःस्थामिप्रायसंदेहविषयत्वादिति चेदित्यर्थः । इयता प् रिम्महहेतुरुक्तः । इदानीं त्वादिपक्षस्य दुष्टतायां हेतुमाशङ्का व्याघातं दश्यति । इदमसमिचीनमिति । मदुत्प्रेक्षिताः समीचीनव्यवस्थापकत्वादिति । मदुत्प्रेक्षाधीनदुष्टत्वव्यवहार-योग्यताश्रयत्वादित्यर्थः । विपरिवर्तो वाच्य इति । परपक्षो-रोनेनैव हेतुना दृष्य इत्यर्थः । ननु साधनजात्यङ्गीकारिपक्षानु-सारणास्या जातेः प्रथमकक्षायामिष सम्भवोऽस्त्वित्यत्व आह ।

थमस्यापि पर्नणः स्वयमेव पुरस्कारात् साधनेष्वपि केषुचित् जातित्विमच्छतामपि दूषणरूपा जातयो द्वितीयादिकक्षाभाविन्य एवेति निथम इति ।

एवं सप्ताङ्गसम्पन्नजातितत्त्वावलोकिनाम् ।
सदुत्तरैस्तदुत्थानात् तत्त्वधीजयसम्भवः ॥
अन्यथारण्यस्तवद्भवेयुरफलाः कथाः ।
इति प्रख्यापनायात्र कथाभास उदाहृतः ॥
अधिप्रत्यर्थिनोस्तावन्न द्वयोर्जयसम्भवः ।
एकस्य विजयेऽपि स्यात्सफला सत्कथैव सा ॥

साधनेष्वपीति । दूषणरूपा इति । साधनजात्याः प्रथमकक्ष्याभा वित्वेऽपि दूषणजात्या उत्तररूपतया द्वितीयादिकक्ष्यास्वेव सम्भव इति भावः।

स्वोत्प्रेक्षामात्रसंसिद्धं साधनं दूषणादि वा । यत्प्रतिक्षिण्यते सोऽयमुत्प्रेक्षासम उच्यते ॥ परेक्ता कार्यसमाप्येतस्यव भिदा मता । सौगतोक्ता कार्यसमान्यत्रान्तर्भावमहीति इति संक्षेपः । विशेषोक्ता शोधनीया जातयोऽत्र प्रदर्शिताः । अन्या नैयायिकोक्त्येव क्षेया इत्यार्यशासनम् ॥

एवं जातिनिरूपणस्य प्रयोजनं दर्शयन् कथाभासनिरूपणमुपि क्षिपति। एविमत्यादिना। सप्ताङ्गत्यत्र षोडद्यापदार्थवत्समासः तत्त्वधीसम्भवो वादे जयसम्भवस्तु जलपवितण्डयोरिति विवेकः। अरण्यस्तवदिति। अरण्यरोदनादिवदित्यर्थः। उदाहृत इति। गौ तमेनेति दोषः। सदस्तकथे फलभुखेन कथियतुं जलपवितण्ड योर्वस्तुस्थिति तावद्वर्शयति। अर्थिप्रत्यिधनोरिति। जलपवितण्ड योर्वस्तुस्थिति तावद्वर्शयति। अर्थिप्रत्यिधनोरिति। जलपवितण्ड योर्वस्तुस्थिति तावद्वर्शयति। अर्थिप्रत्यिधनोरिति। जलपवितण्ड समवाद्यादिप्रतिवादिनोरूभयोरिप जलपसम्भवो नास्ति अस् म्भवाद्य अपि त्वन्यतरस्यत्यर्थः। तत्रान्यतरस्यापि जयेन साफ लयं दर्शयन् सफलत्वमेव सत्कथालक्षणित्याह। एकस्येति। साफल्यं च तत्त्वधीविजयान्यतरवत्त्वं तेन न वादाव्याप्तिरिति ध्ये-

यत्र द्वयोर्न विजयो नवा तत्त्वविनिश्चयः।
कुकथां कथयन्त्येनामसदुक्तिपरंपराम् ॥
तां द्विकक्षादिकामके पर्कक्षाविधकां विदुः।
पूर्वत्रासम्भवात्सभ्येरुत्तरत्र निवारणात् ॥
असदमितभादौ तु पक्षैकत्वमपि कवित्।
सभ्येष्वसत्स्वदक्षेष्वप्युपर्यपि च धावति ॥

तथा हि कथामभ्युपगम्य यदि वादी सभ्येषु दत्तावधा-नेषु प्रतिवाद्यनुयक्तोऽपि तृष्णीमास्ते प्रतिवादी च तदा पन्द-चित्तवृत्तिरवश्योद्धाव्यमपि तादात्त्रिकं निग्रहस्थानं न व्यनिक्ति तदा कस्यचिदपि पक्षस्यानुत्थानमेव । निग्रहस्थानव्यञ्जनेऽपि तावित समाप्तिः । यदा तु वादी सद्धाक्षद्वा व्रूयात् अनाहित-प्रतिभस्तु प्रतिवादी न किं चिद्वक्ति वादी च यदि तदा निग्रहमृहस्तदा एकपक्षा कथा । द्वयोश्च न विजयः वस्तुतः सद्वादिनोऽपि प्राप्तकालनिग्रहानुद्धावनात् । वादिना

यम् । उक्तवैपरीत्यमेवासत्कधालक्षणित्याह । यत्रेति । ल
क्ष्यस्वरूपं द्रायिति । असदुक्तिपरंपरिमाति । एपा च कुकथा

द्विपक्षीमारभ्य षट्पक्षीपर्यन्ता नैकपक्षी न वा सप्तपक्ष्यादीति नै
यायिका वर्णयन्ति तिद्दमाह । ताभिति । तत्र हेतुमाह ।

पूर्वत्रेति । पूर्वत्र एकपक्षी नास्तीत्यत्र हेतुरसम्भवादिति ।

उत्तरत्र सप्तपक्ष्यादि नास्तीत्यत्र हेतुः सभ्यौर्निवारणादिति । एतचो
क्तरत्र सप्तपक्ष्यादि नास्तीत्यत्र हेतुः सभ्यौर्निवारणादिति । एतचो
क्तरत्र स्फुष्टीभविष्यति । एकपक्षीसप्तपक्ष्यादिरिप कुकथास्तीति

स्वमतमाह । असद्प्रतिभादौ त्विति । असदुपक्षमायामप्रतिभोप
क्रमायां चेत्यर्थः । असत्स् । अविद्यमानेषु । अदक्षेषु । मन्दमितव्य
वहारेषु उपरि पट्पक्षी इत्याक्षिप्यते । उक्तकारिकार्थमेव स्पष्टयति ।

तथा हीति । मन्दिचत्तवृक्तिः । मृढवुद्धः । ननु सद्वादिनः कथं

न विजय इत्यत आह । वस्तुतः सद्वादिनोऽपीति । ननु वा-

प्रतिवादिनिम्रहे तु तेनैव विजयित्वायासते । यदा त्वसत्मा-धनोपक्रमायां कथायां प्रतिवादी सद्धुत्तरेण निम्रह्लाति ताव-ति च सभ्याः प्रमाणीकृताः तदा प्रतिवादिनो विजयः असर्वरेण निम्रहे सभ्येषु च भरन्यासात् द्विपक्षी कुक्या। एवं सद्परि वादिप्रतिवादिनोः सप्रतिभयोरसदुत्तरपरंपरायां पश्च-पक्षीपर्यन्ता कुक्यापष्टत्तिः । सत्साधनोपक्रमायां तु पट्पक्षीप-र्यन्ता । तत्र हि प्रथमः पक्षस्तावदनुपष्ठवः प्रादुःष्यात् । प्रतिवादिनस्तु निरनुयोज्यानुयोगभेदचतुष्काद्यवतरणात् दि-तीयपक्षप्रदृत्तिः । तत्र सभ्यानां स्वयं कथायामनधिकृत-त्वाज्ञानन्तोऽपि वाद्यनुयोगमुपेक्ष्यमाणास्तृष्णीमासते । तदा वादी सदुत्तराप्रतिभानात् तत् प्रतिभानेऽपि वा जडीक-रणदुरभिलाषेण तज्ञातीयमन्यद्दा किंचिद्रसदुत्तरं प्रयुक्षीत तथापि प्रतिवाद्यनुयोगमुपेक्षमाणेषु प्रतिवादिनस्तथेव चतु-थेपक्षावतारः । तथाप्यवसरप्राप्तायोभयन्तव्यक्ष्यानुविधेय-

दिना प्रतिवादिनिग्रहानुद्धावनेऽपि सभ्येस्तदुद्धावनाद्वादिः
नो विजयः स्यादित्यत आह । वादिना इति । विजयित्वायाः
सत इति । विजयित्वं क्षातुं तिष्ठन्तित्यर्थः । "क्रियार्थोपपदस्य च
कर्माण स्थानिन" इति चतुर्थौ । सभ्या इति शेषः । कुत्रचिः
तकोशो सभ्या इति षष्ठ्यत एव । स्वेषां कथायामनिधिकृतः
त्वाद्वादिकृतिनिग्रहोद्धावनेनैव वादिनो विजयं जिज्ञासमानाः सभ्यास्तृष्णीमासत इति भावः । तत्रानिवारणेन षट्पश्लीपर्यन्तप्रवृत्तौ हेतुमुपपाद्यितुं प्रस्तौति । तत्र द्वीति । निर्नुयोज्यानुयोगभेदचतुष्काद्यवतरणादिति । अनवसरग्रहणनिग्रहामासवः
चनच्छलजातीनामन्यतपस्य एकस्य द्वयोस्त्रयाणां चतुर्णा वा तत्तदः
सत्प्रितिमाभेदेनावतारादित्यर्थः । उभयास्तम्भक्षपानुविध्येयप्रदनाः
येति । उभयोर्वादिप्रतिवादिनोस्तम्भस्तव्यता निर्वचननावस्थान-

## अनुमानाध्याये तृतीयमाहिकम् । २६९

पश्चाय दत्तक्षणेषु वादिनः पश्चमः पक्षः । अनुविधेयेऽपि देवानांपिये स्वयमानृशंस्यात् कथंकरणयोरप्रतिभया कथा-विच्छेदकांक्षिषु षष्टः । ततः परं स्वदोषपरिहारायोभौ निवार्य कुकथात्वप्रकाशनेनापक्षपातेन च द्वावि निग्रह्णन्ति । सभ्याभावे मन्दमतिव्यवहारेषु वा सभ्येषु मार्जारकछहवदै-वान्निवारणमिति ।

इति कवितार्किकासिंहस्य सर्वतन्त्रस्य श्रीमद्रेङ्कट-नाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु न्यायपरिशुद्धावनुमानाध्याये तृतीयं निरनुयोज्यानुयोगाहिकम् ॥ २॥ ३॥

अथ प्रमाणाभासाः । अप्रमाणत्वे सति प्रमाणव्यवहार्वि-

मिति यावत् । तेन रूप्यते व्यावर्त्यतं इति स्तम्भरूपस्तम्भविषयः स चासावनुविध्येयः प्रदनश्च तस्मै तमिश्रगन्तुमित्यथः । दत्तश्रणेषु । दत्तावसरेषु अनुविध्येयेऽपि । सम्भावनायामपि । देवानां प्रिये । सूढे "देवानां प्रिय इति च सूर्ष्य" इति निपात्यते । "अज्ञो मृढयथाजातसूर्ववेद्ययाछिशा" इत्यमरः । दैवाजिवारणमिति । उदासीनानामपि तत्रानिवारकत्वादिति भावः ।

इति श्रीमद्भद्दान्ताचार्य्यचरणारिवन्दानुसन्धानविशद्पवोधे-न भारद्वाजकुलजलिकौस्तुभश्रीदेवराजाचार्यसून्ना श्रीनिवास-दासेन विरचितायां न्यायपरिशुद्धिर्पाख्यायां न्यायसारसमाख्या-यामनुमानाध्याये तृतीयं निरनुपोज्यानुयोगान्हिकम्। २। ३।

श्रीमते रामानुजाय नमः।

यत्सन्निधानमात्रादसदुत्तरतापि शममुपयाति । सो ऽयं सदुत्तरो मयि निगमान्तगुरुनिरन्तरं दयताम् ॥ क्रमप्राप्तस्य प्रमाणाभासाख्यनित्रहस्थानस्य निरूपणं प्रतिज्ञानीते। अथेति । प्रमाणाभासाः निरूप्यन्त इति शेषः । तत्र सामान्यळः पयास्ते । प्रमाणचातुर्विध्यात्तदाभासा अपि चतुर्विधाः । प्रत्यक्षानुमानागमस्पृत्याभासभेदात् । एषामवान्तरस्रक्षणं सा-मान्यस्रक्षणच्छ्ययैव सुगमम् । तत्र प्रत्यक्षाभासो यथा । द्रौ चन्द्रमसौ पीतः शङ्क इत्यादि । विषयेन्द्रियादिदोषा-दस्योद्धवः । इमं च प्रमाणतयोपन्यसतोऽस्य हेत्वाभासव-

क्षणमाह । अप्रमाणत्वे सति प्रमाणव्यवहारविषया इति । तत्र प्रमाणे-ष्वतिब्याप्तिवारणायाप्रमाणत्वे सतीति विशेषणम्।प्रमेयादिष्वतिब्या-प्तिवारणाय प्रमाणव्यवहार् विषया इत्युक्तम् । प्रमाणव्यवहार् विषय-त्वं च तद्योग्यत्वं तच्च प्रमाणपदप्रवृत्तिनिमित्तैकदेशयोगः । एतेन व्यवहारदशायां प्रमाणाभासेष्वव्याप्तिः कस्यचिद्धान्तस्य घटादाव-पि कदाचित्रमाणव्यवहारसम्भवात्तत्रातिव्याप्तिश्चेति निगस्तम्। नन्वेवमपि प्रमेयघटादावतिव्याप्तिः । यथावास्थितव्यवहारानुगुः प्रमाणपद्रविज्ञितिमित्तं तदेकदेशस्य णत्वस्य तत्र सत्त्वादिति चेन्न यथावस्थितांशव्यतिरिकस्य व्यः वहारानुगुणज्ञानत्वस्यैवैकदेशशब्देन विवक्षितत्वात्तस्य घटादाव-भावात् । नच हेत्वाभासेष्वव्याप्तिः स्यात् ज्ञानत्वघटितस्य तत्राः भावादिति वाच्यम् । प्रमाणाभासानामेवात्र लक्ष्यत्वेन हेत्वाभाः सेष्वव्यातेरदोषत्वात् । ननु तर्हि हेत्वाभासनिक्षपणमसंङ्गतं स्याः दिति चेद्रुमानाभासोपपादकत्वेन सङ्गतत्वादित्यलं सामान्यलक्षणच्छाययैव सुबममिति। प्रत्यक्षप्रमाणभिन्नत्वे प्रत्यक्षव्यवहारविषयाः प्रत्यक्षाभासाः । एवमनुमानाद्याभासा अ-प्यहितं शक्याः। तत्र चास्मद्रकप्रकारेणाव्याप्त्यतिव्याप्ती च शक्यः निरासं इत्यर्थः । विषयेन्द्रियदोषादिति । प्रत्यक्चन्द्रगमनभ्रमादेवि-षयनिष्टाभाससन्निधानादिदोषादुद्भवः । चन्द्राद्वित्वराङ्खपैत्यभ्रमादे-रङ्गल्यवष्टम्भतिमिरकुलादिदोषात्स्तम्भपिशाचभ्रमादेरनवथानभी-रुत्वादिपुरुषदोषादिति विवेकः। प्रत्यक्षाभासनिरूपणस्य निग्रहस्था-ननिक्रपणत्वेन साफल्यमाह । इमिमिति । नचात्रान्वादेशतया एनादे-शेन भवितव्यमितीममिति निर्देशोऽ उपपन्न इति वाच्यम् । पूर्व का- त्रिग्रहो भवत्येव । अक्षपादस्त्रेऽपि हेत्वाभासग्रहणस्रुपलक्षणम् । चशब्दाद्वा अनुक्तसमस्तसंग्रहः । अनुमानाभासो यथा । वाष्पा-दिषु धूमत्वाद्यारोपेण धूयवस्वात् पर्वतोऽग्निमानित्यादि ।

अव्याप्तापक्षधमीं द्वी हेत्वाभासी समासतः। तयोरेव पपश्चेन स्यादसिद्ध्यादिकल्पना॥

यदुक्तं न्यायतन्त्रे असिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासा इति । तत्रासिद्धोऽपक्षधमे इतरावच्याप्तभेदौ हेत्वाभासौ । ताव-न्यात्रोक्तिश्च प्रदर्शनार्था । प्रयोजकान्तरेण वा तद्वन्यसंग्रहस्तत्र विविक्षितः। ये चासाधारणवाधितप्रकरणसमादयो भेदाः कथ्यन्ते तत्रासाधारणस्याच्याप्तत्वं केवलच्यतिरेकिनिराकरणे पदर्शितम्। अनैकान्तिकभेदश्चासौ कैश्चिद्ककस्तथा चोक्तमागमप्रामापये। स च तावदनैकान्तिकः। स हि द्विधा । साधारणासाधारणभेदा-

यान्तरार्धविधानार्धमुद्दिष्टस्य पुनः कार्यान्तरार्धमुद्देशस्यैवान्वादेशशब्दार्थतयाभियुक्तैव्यांख्यातत्वात् प्रकृते च पूर्ववाक्यस्यानुवादत्विविश्वणात् । अत एव हि एतमातं ङितं विद्यात् तिममं
राधे गृहं प्रापयत्याद्यपप्रक्षमिति व्याख्यातम् । अक्षपादसूत्र इति ।
"प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तर''मित्यादिनिष्रहस्थानसूत्रे हेत्वाभासाश्चेति हेत्वाभासमहाणं प्रत्यक्षाभासादिनामप्युपलक्षणम् । तत्र
चकारो वा उक्तसमुज्ञयार्थः सन् प्रत्यक्षाभासादिन् समुज्ञिनोतीत्यर्थः । हेत्वाभाससामान्यलक्षणस्य प्रमाणाभाससामान्यलक्षणच्छाययेव सुगमत्वात्तदुपेश्य सामान्यतः स्वाभिमतं विभागमाह । अव्याप्तिति । हेतुभिन्नत्वे सति हेतुव्यवहारविषयत्वं
हेत्वाभाससामान्यलक्षणम् । व्यवहारविषयत्वं च पूर्ववत्तद्योग्यता
सा च पक्षवृत्तित्वादिक्षपैकदेशयोगित्वम् । नचाज्ञानासिद्धाव्याप्तिस्तस्याज्ञानदशायां हेतुत्वाभावात् । हेतुपदेन , गमकतोपयुक्तकपवत एव विविश्वितत्वादिति दिक् । तत्रासिद्धो ऽपक्षधर्म इति ।

त्। वाधितस्य तु न पक्षधर्मत्वम्। नापि व्याप्तिरिति दूषणद्य-समुचयः । नहि साध्याभाववत्त्रया निर्णीतस्य संदिग्य-साध्यत्वलक्षणं पक्षत्वम् । न च हेतुमति पक्षे साध्याभाववत्त्रया प्रमिते हेतोव्याद्यताग्रहणसम्भवः । प्रकर्णसमस्य त प्रति-साधनपतिरुद्धत्वलक्षणस्यानिणीतवलत्वात् । वलस्य च व्या-प्तिपक्षधमेतानतिरेकात् । व्याप्त्याद्यनिश्चयेन तयोरेवा-न्तर्भावः । स्वपक्षसिद्धाविव परपक्षसिद्धाविप त्रिरूपो हेतः प्रकरणसमः कैश्रिछ्य्यते । यथा नित्यः शब्दः प्रसस्य-क्षयोरन्यतरत्वात् आकाशवत् । अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोः रन्यत्रत्वात् घटवदिति । तत्रदं लक्षणमसंभवीत्येके एकस्य पश्रद्वयेऽपि त्रेक्ष्यसम्भवात् । नित्यत्वे हि साध्ये शब्दाकाशयोरन्यतरत्नादिति हेत्वर्थः । अनित्यत्वे तु शब्दः घटयोरन्यतरत्वादिति । नच शब्दसारूप्यमात्रेण हेतारेकताति-मसङ्गादिति । तत्र यद्यप्येतस्मिन्नुदाहरूणे लक्षणमसंभवि तथापि असिद्धस्यापक्षधर्मे अनेकान्तिकविरुद्धयोरव्याते प्रत्यावाद्दयर्थः । प्रयोजकान्तरेण वेति । असाधारणवाधितप्रकरणसमादेरसाधा-रणत्वव्यतिरिक्तेनानैकान्तिकत्वेन हेत्वाभासनाप्रयोजकेन सङ्गहस्त-त्र न्यायतत्वे विवक्षित इत्यर्थः । नैयायिकैरुक्तानां भदान्तराणाम-पि स्वोक्तविभागे उन्तर्भावं द्रशयति । ये चेत्यादिना । सर्वज्ञाः दिमतमाह । स्वपक्षसिद्धाविवेति । त्रिरूपो हेत्रिति । पक्षसन्व सपक्षसस्वविपक्षसस्वरूपत्रयविशिष्ट इत्यर्थः । तस्यैव साध्यवि-परीतसाधकत्वेनावाधितविषयत्वासत्प्रतिपक्षत्वयोरसम्भवादेव त्रिः रूपत्वोक्तिः । तत्र नैयाथिकैरुक्तं दूषणं दूषियतुमनुवद्ति । तत्रेदमिति । असम्भवमेवोपपादयति । नित्यत्वं हीति । अति-, प्रसङ्गादिति । जळं पृथिवी पयस्त्वात् क्षीरवदित्यादाविप हेत्वै-क्यमसङ्गादित्यर्थः । दूषयति । तत्र यद्यपीति । स्वेतरे घटादयः । तहा तत्वानाकान्तो धर्मः शब्दमात्रवृत्तिः स महाविद्यादिमस्थानेषु केषां चिद्धेत्नां साध्यतद्भावयोः स-मानाकारतया सम्भनं पश्यामः । यथा शब्दः स्वस्त्रेतरद्वाति-त्वानाकान्तानित्यनिष्ठाधिकरणं मसेयत्वात् घटवदिति श-ब्दानित्यत्वसाधने मद्यतः मसेयत्वहेतुरेक एव । शब्दः स्वस्त्रे-तरद्वतित्वानाकान्तनित्यनिष्ठाधिकरणं मसेयत्वात् आकाशव-दित्यपि शब्दनित्यत्वस्थापने पूर्वद्वतिरूप उपलभ्यते । अतो नोदाहरणमादरणीयिसिति न्यायाञ्चक्षणासंम्भवोद्यं हस्तालो-चः । क तर्ह्यस्यान्तर्भावः अविनाभावादिसम्भावनायामपक्षधर्मे

चासावनित्यनिष्ठश्चेति कर्मधारयः तस्याधिकरणं शब्द इत्यत्र शब्दमात्रवृत्तेरानित्यवृत्तित्वं शब्दस्यानित्यतामादाय पर्यवस्यती-ति साध्यपर्यवसानबलादेव शब्दानित्यत्वं सिध्यतीत्याशयः। प्वमेव नित्यत्वसाधनेऽपि योज्यम् । पूर्ववृत्तिरूप इति । पूर्वत्रा-नित्यत्वसाधने मेयत्वहेतीयीनि पक्षसत्त्वादीनि रूपाणि वर्तन्ते ता-नि रूपाणि नित्यत्वसाधकसेयत्वहेतौ वर्तन्त इन्यर्थः । पूर्वत्र वृ. त्तिर्येषां तानि पूर्ववृत्तीनि तान्येव रूपाणि यस्य हेतोः स पू-वेवृत्तिरूप इति विग्रहः। लक्षणासम्भवोद्यम् । उदाहरणादर्शनमा-त्रेण लक्षणासम्भवोक्तिरित्यर्थः। "वदः सुपि क्यप् च" इति वद-तेरसम्भवे सुष्युपपदे "तयोरेव कृत्यक्तखलर्था" इति भावे क्यपि सम्प्रसारणे च रूपमसम्भवोद्यामिति। हस्तालोच इति। करपरामर्श इत्यर्थः। लोच दर्शन इति धातोर्भावे घत्रि "निष्ठायामनिट" इति वचनातु "चजोः कुघिण्णयतोः"इत्यस्याप्रवृत्या कुत्वाभावे रूपं लोच इति हस्तेनालोच इति विब्रहः। तथा च लक्षणासम्भववचनं निमी-लिताक्षस्य हस्तपरामर्शमात्रेण दूरस्थवस्त्वमावावधारणप्रायमिः त्यर्थः । अविनाभावादिसम्भावनायामिति । अव्यभिचरितसामा-नाधिकरण्यानौपाधिकसम्बन्धसत्त्व इत्यर्थः । सम्भावनायामि-त्यनेन वश्यमाणव्याप्त्यभावो व्यज्यते । अपक्षधर्म इति । साध्यवि-परीतब्याप्यज्ञानस्य साध्यसंशयप्रातिबन्धकत्वेन शब्दे साध्यसं-देहाभावेन तस्य पक्षत्वाभावात् प्रमेयत्वहेतोः पक्षधर्मत्वाभाषा-

अन्यथात्वव्याप्ते । यदि पक्षे व्यापकपतीत्यपर्यवसानवलादिनि त्यत्वं साधयेत स एव हेतुः कथं न तिद्वपरीतव्यापकं प्रती-त्यपर्यवसानेन नित्यत्वमि । ततश्च अविशेषादुभयत्रापि व्या-प्रिने स्वाभाविकीत्यव्याप्त कोटौ निपेक्षः । यथा च परपक्ष-वत् स्वपक्षस्यापि वाधकमुत्तरं जात्युत्तरमिति व्यवहरः नित । तथा वाद्यभिमतसाध्यवत्तद्विपरीतप्रतिवाद्यभिमतसा-ध्यस्यापि साधकत्वपसङ्गादर्थत उभयासाधकान्येतानि जातिसाधनानीति च केचिद्चुः । अपि चैषां सा-ध्यतदभावसाधने समानाकारत्वादेवानैकान्तिकवद्व्याप्तत्वं मुव्यक्तम् । उभयत्र विपक्षे वाधकाभावाच्च । न चो-भयत्र तत्संभवः व्याघातात् । एकस्मिन् विरुद्धयोरिव विरुद्धोभयप्रतिक्षेपयोरपि परस्परात्मनोरितिरिक्तयोर्वा स-

दिति भावः । ननु साध्यतद्विपर्यययोष्ठभयोरि विनिगमनाविर्
हेण व्याप्यतायां मेयत्वे सम्भाव्यमानायां साधकवाधकप्रमाणाः
भाववत्साधकवाधकप्रमाणद्वयसत्तेऽपि संदेहस्य न्याय्यत्वेन पक्षः
धर्मत्वानपायात् । अपक्षंधर्मेऽन्तर्भावो न सम्भवतीत्यतो व्याप्रान्तर्भावमेव निर्धारयति । यदीत्यादिना । येषां मते एतादः
शानुमानानां स्वव्याधातकत्वेन जात्यन्तर्भावः तन्मतानुसारे तु
न हेत्वाभासान्तर्भावप्रयास इत्यभिष्रत्य तन्मतं दर्शयति । य
धा चत्यादिना । अनैकान्तिकवदिति । साधारणस्य साध्यसामानाधिकरण्यवत् तद्भावसामानाधिकरण्यस्यापि सत्त्वाद्यधाः
स्यापत्यभावस्त्या साध्यविपर्ययसाधनाय तन्नित्यानित्यतोभयः
सामानाधिकरण्यस्याप्यविशिष्टत्वादिति भावः । किञ्चोभयत्रापि
विपक्षे वाधकतर्काभावेनाप्रयोजकत्वेन व्याप्यत्वासिद्यवद्यंभावेन
नाव्याप्तकोटावन्तर्भावः सुदृढ इत्याह । उभयत्रेति । व्याधातमेवोपपादयति । एकस्मिन्निति । विरुद्धयोरिवेति । भावाभावयोरिवेत्यर्थः । भावाभावव्यतिरेकेण तदुभयविपर्ययौ न स्तः । भाव प्रवा-

मुचयासम्भवात् । नच शीतोष्णव्यतिरेकवत् कोट्यन्तरो-पलम्भः भावाभावात्मना विरोधे तत्तद्वयात्मना विभागे च तद्सम्भवात् । अत एव ह्यानिर्वचनीयानेकान्तवाद-योरनवतारः । अस्त्वन्यतरद् विपक्षे वाधकिमिति चेत् न त-थापि ताद्दशरीतेः कुटिलो नीतिकल्पिताया विपक्षे वाधक-विरहादमयोजकत्वं सिद्धम् । ममाणान्तरवलात्तु सिद्ध्यतः

भावविपर्ययः। अभाव एव भावविपर्यय इति एक्षे भावाभावविपर्यययोः समुच्यो न सम्भवतीत्यर्थः। अतिरिक्तयोर्वेति। अभावप्रतियोगिकाभावान्तराङ्गिकारिमतेऽपि भावाभावप्रतियोगिकाभावयोरपि
समुच्यो न सम्भवति एकस्य नित्यानित्यभिन्नस्यासम्भवादित्यर्थः।
भावाभावात्मना विरोध इति। शितोष्णत्वयोगित्वाह्यत्वयोभीवात्मना विरुद्धयोरितरेकेणानुष्णशीतगोत्वमिह्षत्वादिकोट्यन्तरबद्धावा
भावयोस्तेनैवाकारेण विरोधेन कोट्यन्तरोपळम्मः। तथा ब्रस्म तद्भिन्नं चेत्यादिना तत्त्वेन तद्भिन्नत्वेन च विभागे प्रधानं पुरुपश्चेति भावात्मना विभागे तद्तिरेकेण ब्रह्मवंन्न कोट्यनतरोपळम्मः। तथा च नित्यानित्यत्वयोभीवाभावात्मनोरितरेकेण
प्रकारान्तरासम्भवान्नोभयत्र विपक्षे वाधकतकसम्भव इति भावः।
ननु तत्त्वभावयोः समुच्यः सद्सद्निर्वचनीयतया निर्वचनीयरजतादौ मायिभिरङ्गिक्रियते यथाहः। संप्रतिपन्नोपाधावभावप्रतियोगित्वमनिर्वचनीयमिति । तथा कौमारिलादिभिर्जातिव्यक्त्योर्गुणगुणिनार्भेदाभेदसमुच्चयोऽङ्गिक्रियते। यथाहुः।

लिङ्गसंख्यादिसम्बन्धः सामानाधिकरण्यधीः। सर्वे समञ्जसं द्येतद्वस्त्वनैकान्त्यवादिनाम् इति॥

तथा च नित्यत्वानित्यत्वयोः किस्मिश्चिद्धस्तुनि समुश्चयसं-भवेन कोट्यन्तरमपि संभाव्यत इत्यत आह । अत एवेति । भावाभावसमुश्चयविरोधादेवेत्यर्थः । ननु शब्दस्यान्वयव्यतिरेकि-रूपप्रमाणान्तरवळेनानित्यत्वासिद्धौ तद्विपर्यये तथान्यतरकोट्यो-वाधकतर्कसम्भवान्नोभयकोटावप्यप्रयोजकत्वमित्यत आह । प्र- साध्यविशेषस्य विषयेये बाधकमण्यस्तु न पुनः महाविद्यादि-हेतुभिरप्रयोजकैः सिद्ध्यतः । अपयोजकोऽन्यथासिद्ध उपा-धिमान् व्याप्यत्वासिद्ध इति चानर्थान्तरामित्यतोऽपि न द्वितीय-षहिर्भावः । तथाहि—

विपक्षे बाधकाभावादुपाधेर्वापि सम्भवात् ।
हेत्वाभासोऽन्यथासिध्यन्नप्रयोजक इष्यते ॥
पश्चभ्यः पृथगेर्वेनं कतिचित् संप्रचक्षते ।
व्याप्यत्वासिद्धभेदोऽयमिति वाहुर्मनीषिणः ॥
विपक्षे न हि निर्वाधे व्याप्तिः कापि प्रसिद्ध्यति ।
प्रतिकूलेषु तर्केषु सत्सु धात्राप्यनिश्रयात् ॥
व्याप्तिस्वरूपैवकल्यकल्पितोपाधिकेषु नः ।
अपयोजकतावादः प्राचां प्रागेव द्शितः ॥

अन्येऽप्याहुः।

समासमाविनाभावावेकत्र स्तो यदा तदा।

माणान्तरवलात्ति । तथा च मानान्तरात्साध्यासिद्धौ महाविद्यायाः साधनत्वं न पुरस्कार्यमित्यप्रयोजिकैच महाविद्यति भाधः । नन्वस्त्वप्रयोजकत्वं तस्य पृथ्ययेत्वाभासत्वेन व्याप्यत्वासिद्धावनन्तर्भृतत्या ऽव्याप्तकोटावन्तर्भावो दुर्लभ इत्यत् आहु ।
अप्रयोजक इति । अनर्थान्तरामिति । एकार्थमित्यर्थः । इतीत्यः
नन्तरं वचनमिति रोषः । अतो न लिङ्गवचनानुपपत्तिः । विपः
से बाधकाभावे व्याप्यत्वासिद्धिमुपपादयति । विपक्षे न हि
निर्वाध इति । व्याप्तिस्वक्षपवैकल्येति । सम्बन्धग्रहवेलानुयापिः
स्वक्षपवैकल्यतः कल्पितनिषिद्धत्वाद्युपाधिकेषु हिसात्वादिहेतुष्तप्रयोजकत्ववादो भट्टपराश्वरपद्दैः कृत इति निवन्वाद्याहिक
एव एवंजातीयके क्षपवैकल्यकाल्पतोपाधिके हेतावप्रयोजकः
त्वस्यपदेशः परीक्षकाणामित्यनेन भट्टपराशरपादवचनेन दः

समेन यदि नो व्याप्तस्तयोहींनोऽप्रयोजक इति ।

शावरवार्त्तिककारश्च ।

ग्वातेश्व दृश्यमानायाः कश्चिद्धमः प्रयोजकः ।

शस्मिन् सत्यमुना भाव्यमिति शत्या निरूप्यते ॥

शन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनाम्रुपजीवकाः ।

दृष्टेरपि न तैरिष्टा व्यापकांशावश्वारणा इति ।

एनमेव हि संदिग्धव्याप्तिकं वाह्याः पठनित ।

साध्यादन्येन धर्मेण सपक्षेष्वनुयायिना ।

विना पक्षे स्थितो धर्मः संदिग्धव्याप्तिको मत इति ।

र्शित इत्यर्थः । समासमाविनाभावाविति । एकस्मिन्साध्ये विषयभूते साध्येन सह समविषमन्याप्तिको हेतुत्वेनाभिमतौ स्तः । भवतश्चेत्तयार्मध्ये हेत्वार्मध्ये हीनो विषमव्याप्तिको हेतुः समज्याप्तिकेन यदि ज्याप्तो न भवेत यथा यागीयहिंसायां साध्ये-न पापसाधनत्वेन समन्याप्तिकेन निषिद्धत्वेनान्याप्तिहिसात्वहेतु-रप्रयोजक इत्यर्थः । एवं च सोपाधिकस्यैवाप्रयोजकत्वमुक्तं भव-ति । ज्याप्तेश्चेत्यादि । अयमर्थः क्रांचदेकेन साध्येन पापसाध-नत्वादिना सह बहूनां हिंसात्वादिधर्माणामापतता व्याप्त्युपल म्मेऽपि तस्मिन् साध्ये सत्यम्नवं भवितव्यं नान्यथेत्यन्वयव्यतिरे कावधारणरूपया शक्त्या सामर्थ्येन कश्चिरेव धर्मस्तस्या व्याप्तेः प्रयोजको निरूप्यते ज्ञायत इति । ननु साध्येन साहचर्यावि-शेषे कथमेकस्यैव प्रयोजकत्वमित्यत आह । अन्ये इति । अन्ये-ध-मस्ति सहचरितधर्मान्तराणां साहचर्यं नियमवतां व्याप्तिमुप-जीव्य ये व्याप्ता इह भान्ति तैव्यापिकसाहचर्ये दृष्टरापि पक्षे-व्यापकांशस्य साध्यधर्मस्यासाधरणाप्रतीतिर्नेष्यत इत्यर्थः । प-रप्रयक्तव्याप्तिकत्वसम्भावनया संदिग्धव्याप्तिक इति कैश्चिदुच्यत इति मतान्तरमाह । एनामिति । साध्यादन्येनेति । साध्यात्पाप-साधनत्वादन्येन सह सर्वेषु सपक्षेषु साध्यधर्ममनुसरता निषि-द्धत्वादिधर्मेण विना पक्षे स्थितो धर्मो हिसात्वादिः परप्रयुक्तव्या- तस्माद्व्याप्तभेदं एनायमप्रयोजकः । तत्स्वभावानित्रङ्घःनाच । श्रीमहाविद्यामानमनोहरप्रमाणमञ्जयोदिपिठितवकानुःमानस्यापि तथात्वम् । एवं पक्षदृष्टान्ताभासानामपि हेत्वाभासेः घ्वेवान्ततो निवेशः । तेषां च तयोरितरत्रव विश्रमः । सर्वेष्वपि पक्षाभासेषु हेतोरपक्षधमत्वात् । निह पक्षाभासधमस्य पक्षधमिन्ता । निह साध्यसाधनोभयविकलाश्रयहीनेषु दृष्टान्ताभासेषु हेन्तोव्यीप्तिग्रहः शक्यः । सर्वेषु च दृष्टान्ताभासेषु अव्याप्तत्वात् । सिद्धममिविशिष्टःस्यापक्षत्वात् । यदि पक्षधमत्वं न सिध्यति । सिद्धधमिविशिष्टःस्यापक्षत्वात् । यदि पक्षिकृतेष्वेकत्र साध्यं प्रसिद्धं तदांशे सिद्धसाधनत्वादंशतो ऽपक्षधमत्वम् । यदा तु सिद्धमिद्धं च साध्यद्वयं प्रयुद्धीत तदापि सिषाधिपिवतस्य सर्वस्य साध्यःत्वाभावादंशतः सिद्धसाधनादंशतः पक्षधमत्वम् । अतोऽतिपीद्धाः

तिकत्वसम्भावनया संदिग्धव्याप्तिक उच्यत इत्यर्थः । तत्स्वभावानंतिळङ्घनाचेति । अप्रयोजकतानपायादित्यर्थः । श्रीमहाविद्यामानमनोहरः प्रमाणमञ्जरीति ग्रन्थनामध्येयानि । एवंजातीयका अन्येऽिप ग्रन्थाः सन्ति तत्र तत्र पठितानि परपक्षसाधारणानि वकानुमानान्यप्रयोजकतया व्याप्यत्वासिद्धान्तर्भृतान्येवेत्यर्थः । अस्तु ततः किमित्यत आहु । तेषां चेति । तयोरितरत्रेति । अव्याप्तापक्षधमयोरन्यतरत्रेत्यर्थः । पक्षाभासानामपक्षधमें ऽन्तर्भावमुपपादयति । सर्वेष्वपीति । दृष्टान्ताभासानामव्याप्तेऽन्तर्भावमुपपादयति । नहि साध्येति । सिद्धसाधनस्याप्यपक्षधमें ऽन्तर्भावं दर्शयति । सिद्धसाधनेऽपीति । अतिपीडायामिति । अतिधर्षण इत्यर्थः । निपुणनिक्षपण इति यावत् । नन्वेवं गौतमेन "व्यभिचारविषद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हैत्वाभासा" इति किमर्थे पञ्चधा हेत्वाभासाः परिगणिताः किमर्थे वा सव्यभिचारविषद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धवाधिताः पञ्चेति न्यायाचार्यादिभिः प्रपञ्चिता इत्यत आहु । पूर्वेषां त्विति । प

यां द्वावेव देत्वाभासौ । पूर्वेषान्त पक्षाभासादिष्टथगुदाहरणवत् स्फुटतया पृथगुद्धान्यत्वाय नैयायिकपरिगणनं तदनुसारेण बूमः । तत्र न्यायतत्त्वोक्तास्त्रयः । तदभिषेतौ कालात्ययापदिष्ट-पकरणसमाविति पश्च देत्वाभासाः । तत्र न्याप्तिपक्षद्वत्तिनिश्च-यरितोऽसिद्धः । तद्भेदास्तु न्यायतत्त्वे संग्रदेणोक्ताः । अज्ञातसंदिग्धविपरीतास्तिस्रोऽसिद्धय इति । सर्वत्रापि पक्षा-दिषु अज्ञानसंशयविपर्ययैस्त्रिभिरेव ह्यसिद्धिर्भवति ।

पक्षतद्धभभागानां साध्यतद्धभयोष्तथा । हेतुतद्याप्तिधर्माणां स्वक्ष्पेणाप्रसिद्धितः ॥ हेत्वंशयोरिहासिद्धेवी वैयधिकरण्यतः । पक्षांशसाध्यहेतुस्थविशेषणविशेष्ययोः ॥

क्षाभासादिपृथगुदाहरणवदिति । यथा हेत्वाभासान्तर्भूतानामपि पक्षाभासादीनां स्फुटतया पृथगुद्धाव्यत्वाय पृथगुदाहरणं तैः कृतं तथा अव्याप्तापक्षधर्मयोरन्तर्भूतानामप्यन्येषां हेत्वाभासानां पृथगु-द्भाव्यत्वाय पृथक् परिगणनं कृतमित्यर्थः । तत्रेति । असिः द्धानैकान्तिकविरुद्धा न्यायतस्वे कण्ठतः प्रातिपादिताः तत्र ता-त्पर्यगोचरौ कालात्ययापदिष्टप्रकरणसमौ द्वाविति पञ्च हेत्वामाः सा इत्यर्थः। असिद्धसामान्यळक्षणमाह । तत्रेति । अज्ञानसं-दिग्धासिद्धयोः सङ्ग्रहाय निश्चयपदम् । अन्यथा व्याप्तिपक्षधर्म-तान्यतरराहित्ये लक्षणीक्रियमाणे तयोरव्याप्तिप्रसङ्गादिति विशिष्य संभावितानसिद्धभेदानाह । पक्षेति । स्वरूपेणाप्रसिद्धित । प्रविषष्ट्यन्तेषु सर्वत्रान्वयः । पक्षतद्धर्मभागानामप्रसिद्धित ह्रत्यनेनाश्रयासिद्धः आश्रयविशेषणासिद्धः आश्रयभागासिद्ध ाति त्रयो भेदाः। साध्यतद्धर्मयोरप्रसिद्धित इत्यनेन साध्यासिद्धः साध्यविशेषणासिद्ध इति हो हेत्। तद्वचाप्तिधर्माणामप्रसिद्धित इ-ल्यनेन स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धो हेतुर्विद्योषणासिद्धश्चेति त्र-म्यो भेदाः। आहत्य प्रथमकारिकया अष्टी भेदा उक्ताः। हेत्वं-श्चाये।रसिद्धेरित्यनेन स्वरूपभागासिद्ध पकहेतोरंशभेदी

वैयर्थ्यादत्र सर्वत्र वादिनः मतिवादिनः ।
द्वरोश्च निश्चयात्तद्वत्संशयात् सिद्धसाधनात् ॥
असिद्धयोंऽशसिद्धश्च विविच्यन्ते शताधिकाः ।
यद्यपि व्यर्थविशेषणत्वादिकं न वस्तुतोऽसिद्धरूपं तथापि
तत्त्वरत्नाकरादिषु परानुसारेण तथोक्तम् । व्यर्थमभिद्धानो
वादी त्वर्थान्तराख्यनिग्रहस्थानेन निगृह्येत । न त्वसिद्धाः
प्रकृतानुपयुक्तस्यैव स्वरूपिसद्धत्वात् । असिद्धत्वेऽपि स्वरूपाः

सिद्धाश्रयांज्ञाविति वश्यते । पाइवं व्यधिकरणासिद्ध एकः पक्षांशसाध्यहेत्स्थाविशेषणविशेष्ययोर्वैयर्थ्यादित्यनेन विशेषणासिद्धस्तादृशविशेष्यासिद्ध इत्यष्टी भेदाः । आहत्येय-ताष्टादश भेदा उकाः । तत्रोक्तंषु भेदेषु वाद्यपेक्षया प्रतिवाद्यपे क्षयोभयापेक्षया च त्रेघा भेदविवक्षायां चतुःपञ्चाराद्वीदा उक्ता भवन्ति । निर्णयादिति । विपर्ययादित्यर्थः पक्षतद्धर्मभागानामित्यादिना सिद्धान्वयेनोक्तेषु नवसु भेदेषु वाः दिप्रतिवाद्यभयापेक्षाभिर्विपर्ययान्वयेन त्रैविध्ये सप्तविंशतिभेदाः तथा पक्षांशसाध्येत्यादिना वैय्यर्थ्यनोक्तेष्वष्टसु भेदेषु वादिप्र-तिवाद्यभयापेक्षाभिविंपर्ययान्वयेन त्रैविध्ये चतुर्विंशतिभेदास्त द्वत्संशयादिति विपर्ययवत्संशयान्वयेनाप्यन्वये एकपञ्चाशद्वेदाः। सिद्धसाधनमित्येको भेदः । अंशसिद्धेश्चत्यनेनांशतः साधनकतोऽप्यसिद्धभेद एकः । एवं शताधिकासिद्धयो वि विच्यन्त इत्यस्याष्ट्रपञ्चाशदधिकशतं भेदाः असंकीर्णा उक्ता भ वन्तीत्यर्थः । एवमतिपीडायामवान्तरभेदान्तराणामपि शक्योहः त्वमुक्तभेदानां केषांचित्केषुचिद्दन्तर्भावं चाभिप्रत्य का इति सामान्योक्तिः । न वस्तुतो ऽसिद्धकपमिति । व्यर्थयोः विंशेषणविशेष्ययोव्याप्तिपक्षधमतानपनोदनत्वादिति परानुसारेणेति । नैयायिकैनीलधूमत्वादौ व्याप्यत्वासिद्धताया व्यर्थावशेषणाः अभ्युपगतत्वात्तदनुसारेण भट्टपराशरपादैरपि देव्याप्यत्वासिद्धत्वमुक्तमित्यर्थः । ननु तर्हि व्यर्थमभिद्धानस्य

सिद्धेरेव वाच्यत्वात् । व्यर्थविशेषणप्रयोगेऽपि विशेष्यमात्रव्या-प्रेरनपक्रमात् । विशिष्टस्यापि व्यभिचाराभावेन व्याप्तिसिद्धेः। न हि कार्यत्वमनित्यत्वं न व्यभिचरति प्रयत्नकार्यत्वं तु व्य-भिचरतीति संभवति । नच धूमवस्वालोकवस्वे प्रत्येकं पाव-काविनाभूते धूमवत्त्वे सत्यालोकवत्त्वादिति प्रयोगे त्वविनाभावं त्यजत इति युक्तिमत्। अतो व्यर्थविशेष्यत्वेऽपि न व्याप्तिभङ्गः। पक्षादिविशेषणादिवैयर्थ्येषु तु न व्याप्यत्वासिद्धिमसङ्गोऽपि । केचित्त्वसिद्धं चतुर्था संग्रह्णान्ति । तथाहि व्याप्तत्वे सति पक्षधर्म-तया प्रमितिहिं हेतोः सिद्धिः तद्यावश्च व्याप्तेः पक्षस्य तद्धर्मस्य ततमितेवी खल्वभावात् स्यात्। तत्र च व्याप्यत्वासिद्धिराश्र-यासिद्धिः स्त्रक्षपासिद्धिस्तत्रैवाज्ञानासिद्धिरिति समाख्यानिवेश इति । नन्विद्यसिद्धलक्षणमतिन्याप्तं विरुद्धानैकान्तिकयोरपि व्याप्त्यभावेन व्याप्यत्वासिद्धत्वप्रसङ्गात् । नचैतदिष्टं पृथगेव परिसंख्यानात् । अयैतत्परिहारायानिश्चितपञ्चहत्तिरसिद्ध इति लक्ष्येत तदा त्वच्याप्तिच्याध्यत्वासिद्धसंग्राहकत्वाभावात । न चान्यत्र तत्प्रवेश इष्टो ह्या । किंच साध्यधर्मविशिष्टो

दोषो न स्यादित्यत आह । व्यर्थमभिद्धान इति । व्यर्थत्वेऽपि विशेषणस्य व्याप्तिमुपपादयति । न होति । विशेष्यस्य त-धात्वेऽपि तामुपपादयति । न चेति । यद्यपि हेतोव्यर्थविशोषणत्वादौ तद्धमीविद्यन्ने व्याप्तिर्नास्तीति व्याप्यत्वासिद्धिवाचोयुक्तेरस्त्यवकाश्चाः तथापि पक्षादिविशोषणवैयर्थ्यादौ न सापीति न व्यर्थविशेषणावैवर्यप्यत्वासिद्धित्वमाह । पक्षादीति । नैयायिकैहकं विभागमाह । केचित्विति । पृथगे वपरिसंख्यानादिति । तथात्वेऽसि-द्धान्तभीवेन पार्थक्येन परिगणनं न स्यादिति भावः । ननु व्याप्यत्वासिद्धस्यानैकान्तिक एवान्तभीवोऽस्त्वित्यत आह । नचिति । दृष्टो वेति । सोपाधिकतया व्याप्यत्वासिद्धस्य पक्षवत्त्या वृत्तित्वेन

धर्मी पक्ष इति मिद्धसाध्यस्यापक्षत्वात्तिष्ठस्य सिद्धसा-धनारूयस्य हेतोराश्रयासिद्धत्वमुच्यते । तथा सति साध्या-निश्चितस्यापि संदिग्धसाध्यत्वलक्षणपक्षत्वा-भाववत्तया भावेनापक्षत्वात् । बाधितस्यापि हेतोराश्रयासिद्धतैव स्यात । प्रमाणवाधितस्यापि साध्यस्य सिषाधियपितत्व-मात्रेण साध्यत्वान् तद्विशिष्टस्य पक्षत्विमिति चेत् सिद्धस्यापि तथा किं न स्यात् । अपि च व्याप्तिपक्षधर्म-त्वनिश्चय एव हेतोरङ्गं तदभावलक्षणश्चासिद्धो हेत्वाभास-मात्रपर्यायः स्यात् नतु तद्विशेषः । अतः प्रागुक्तप्रस्थानेन द्वैधमेबोचितमिति सत्यं तथापि हेत्वाभासान्तराणां क्लक्षणसम्भवस्य वस्यमाणप्रकारसिद्धत्वात् तल्लक्षणानाकाः न्तत्वे सति हेत्ररूपासिद्धेरिह लक्षणत्वेन विवक्षितत्वाच दोप इति । तथैव सिद्धसाधनमपि बाधितसाधनवत् पृथक्कु-त्य कश्चित्तदन्यतिरेकमप्यसिद्धलक्षणे निवेशयेदिति चेत का नो हानिः विपक्षवैचित्रयेण न्यून।धिकोदेशलक्षणादेः पारम्भाः पक्षमात्रवृत्तित्वाभावेन चानैकातिकान्तर्भावस्याभावादिति भावः। सोपाधिकस्य हेतोरुपाधिव्यतिरेकनिश्चितसाध्याभववत्पक्षकत्वेन विपक्षवृत्तित्वानपायात्साधारणान्तर्भावः स्यादेवत्यस्वरसादाह । किञ्चेति । बाधितस्य विपक्षधर्मत्वं शङ्कते । प्रमाणवाधितस्यापीति । यद्यपि हेत्वाभासद्वैविध्यमेव युक्तं तथापि तान् पञ्चश्चा परिगण-यतामसंकीर्णलक्षणस्य वक्तव्यतया स्वेतरवृत्तिनिदानेनैवास्य लः क्षणं वक्तव्यमित्याशयेनाह । सत्यं तथापीति । हेत्वाभासान्त-राणामिति । अनैकान्तिकविरुद्धवाधितानामित्यर्थः । ननु वाधिः ं तं पृथक्कृत्य तद्भिन्नत्वमिसद्भवल्लक्षणे निवेद्यते तर्हि सिद्ध-साधनेऽपि तथा स्यादिति शङ्कते । तथैवति । नन्वसिद्धत्वेन सामान्योद्भावने लाघवमस्तीति प्रयुक्षानस्य सामान्य एव ताथपर्यात् कथं तुल्यार्थतेत्यत आह । सामान्यनिर्देशेऽपीति । उक्तानां स- हिक एत पद्धितत्वात् । अत्र तु पश्चया परिगणयतामभिषायेणैव संग्रहात् । नचैकीकरणपृथकरणाभ्यां तस्यानाभासता स्यात् । येनान्यतरपर्युदासे प्रयस्येम । उद्धावनेऽपि सामान्यक्रये विशेषक्षपेऽपि तुरुयार्थते व विवक्षिता । सामान्यनिर्देशेऽपि हि कथमिति विशेषमनुयुक्तेन स एव हि वक्तव्य
इति । अथात्र काश्चिद्मिद्धय उदाहियन्ते । तत्र व्याप्यत्वासिद्धः प्रागुक्तो रूपवैकरुयकरिपतोपाधिको द्रष्टव्यः । तत्र च
संदिग्धोपाधिके संदिग्धव्याप्यत्वासिद्धता । आश्रयासिद्धो यथा
शश्चशः तीक्षणं शृङ्गत्वादिति । स्वसिद्धान्तमात्रसिद्धपञ्चातिपरमाण्यादिपक्षीकारे त्वन्यतराश्चयांसिद्धिः । आश्चयभागासिद्धो
यथा । अवयवावयविनौ नित्यौ द्रव्यत्वादिति न ह्यवयवसमुदायातिरिक्तमवयविश्वबद्धार्थं त्रय्यन्तिविद्द इच्छन्ति । स्वरूपासिद्धो यथा । नित्यः शब्दः निरंशत्वादिति । अत्र हि—

व्योम्नोऽर्द्धभागाश्चत्वारो वायुतेनः प्योभुवाम् । इत्यादिपश्चीकरणवल्लादागिमकैर्नभसोऽपि सावयवत्विम्ब्यते एष प्वानिश्चितपश्चीकरणवाक्यार्थस्य संदिग्धासिद्धः । सा-ध्यस्यैव हेतुतया प्रयोगे च साध्यविशिष्टाख्यः स्वरूपासिद्ध-

भेदः । यथा क्षित्यादिकं सकर्तकं बुद्धिमत्पूर्वकत्वादिति । यदा तु सिद्धं साध्यं हेतुतया प्रयुज्यते तदात्वेवं स्वरूपासिद्धता

र्वासामसिद्धीनामुदाहरणे प्रन्थविस्तरः स्यादिति दिक्पदर्शनं कियते इत्याह । अथेति । व्याप्यत्वासिद्ध इति । द्रष्टव्य इत्यनुः षङ्गः । स्वसिद्धान्तेति । स्वपदेन वेदान्तिनैयाधिकयोर्ग्रहः । तत्र प्रः कृतिवेदान्तिसिद्धाः अन्यस्य त्वन्यदिति विवेकः । अनिश्चितपः श्चीकरणवाक्यार्थस्येति । निश्चिततदर्थस्य तु स एव निश्चितः स्वरूपिसद्ध इति भावः । ननु सिद्धस्यैव साध्यस्य हेतुत्या प्रयोग कथं स्वरूपासिद्धता तस्य सिद्धत्वात् तथा च स पृथः

षाच्या सिद्ध एव हि हेतुः प्रयोक्तव्यः स च साध्यात्मा चेत कथं नासिद्ध इति । अत्र च स्वेनैव ज्ञातेन स्वयं ज्ञाप्यत इत्या-त्माश्रयद्वारेणासिद्धौ विश्रमः । भूमानुमानादिष्वेवाविदितभूमा-दिस्वरूपस्याज्ञानासिद्धिः । न्यधिकरणासिद्धो यथा । पर्वतो वाहिपान् महानसभूमवस्वादिति ,। यद्यपि भूमवस्वाद्वाहिपस्वं सिध्यति तथापि नान्यनिष्ठेन तेन । यद्यप्यसौ न हेतोरपराधः अपि तु प्रयोक्तुरेव तथापि प्रयुज्यमानवेशेण हेतुरासिद्ध एवेति युक्तं तथोद्भावनम् । अत एवानुपयुक्तपदोपादानेनार्थान्तरानि-ग्रहतैवेत्यपि नाशङ्कनीयम् । दृष्टान्तस्थितहेतुच्यक्तिविशेषः पक्षे नास्तीति तत्र तस्य प्रयुज्यमानस्यासिद्धता युक्ता । दृष्टान्तास्थ-तस्यापि तस्य व्याप्तिग्रहणमुखेन प्रकृतोपयोगान्न स-इसार्थान्तरत्वं वक्तुं शक्यम् । यदि हि वक्ता पर्वतस्थधूम-वन्त्रयेव हेतुमिभसंधाय महानसस्येखनुपयुक्तं ब्रूयात् तदैवं स्या-दापि । नच तथा विवक्षास्माभिस्तद्वाक्यमन्तेरण निश्चेतुं शक्या । तथा चेत् ब्रूयात् तथापि महानसस्येति पदस्यान-न्वयात् निग्रहस्थानान्तरता । अन्वितानुपयुक्तवचने धर्थान्तरा-उभयसिन्नपातेऽप्युद्भटस्यैवोद्धाव्यत्वादिति । वकाशः स्वरूपभागातिद्धो यथा । घटव्यतिरिक्तं सर्वमनित्यं कार्य-

गेव स्यादित्यत आह । यदा त्विति । अक्वानासिर्द्धि सामान्यत उदाहरति । धूमानुमानादिष्विति । अत प्वेति । असिद्धत्वो द्भावनस्य शक्यत्वादेवेत्यर्थः । अतः शब्दार्थमेवोपपादयि । दृष्टान्तिस्थतेति । तद्वाक्यन तथा निश्चयेऽपि नार्थान्तरं कि त्वनन्व-य प्वेत्याह । तथा चेद् ब्रूयादिति । ननु वादिवाक्यादुभय्था वि-वक्षावगमेऽर्थान्तरमप्युद्धावितुं शक्यमिति चेन्नेत्याह । उभय-सिन्नपातेऽपीति । उद्भटस्यैवेति । देत्वन्वयदशायां महानसपद- त्वात् घटवदिति। निह पक्षीकृतेष्वीक्ष्वरादिषु स्वरूपतः कार्यत्वम्। येनाकारेण कार्यत्वं तेनाकारेणानित्यत्वसाधने तु सर्वत्रेव
सिद्धसाधनतेति विशेषः । सिद्धसाधनस्य चाश्रयासिद्धताप्रकारोऽ पक्षधमैत्वप्रतिपादनेन प्रागुक्तः । सिद्धष्वेव पक्षेषु हेतोः काचित्कत्वे स्वरूपभागासिद्ध इति विशेषः । विशेषणासिद्धो यथा । क्षित्पादिकमस्मदाद्युत्तीर्णकर्तृकमस्मदाद्यशक्यक्रियत्वे सित कार्यत्वात् यद्येनाशक्यिक्रयं कार्यं तत्ततोक्रियत्वे सित कार्यत्वात् यद्येनाशक्यिद्धः । अस्पदादीनास्पदादिशब्देन सर्वजीवग्रहणे विशेषणासिद्धः । अस्पदादीनामेवोपचितपुण्यानां विश्वामित्रादिवद्वरमिकादिवच विचित्रतस्महत्तरस्क्ष्मतरकार्यारम्भसंभवात् । नच तेषां तेषु तेष्वकक्वर्त्वं
कुलालादिष्विप प्रसङ्गात् । निह कुलालाद्योऽपि सामग्व्यन्तरभूतमदृष्टादिकमसमवायिकारणभूतमान्तरस्कष्टमावयवसंयोगादिकं

स्यानन्वितत्वेनानुचयस्यैव प्रथमोद्भाव्यत्वमुचितमिति भावः। ननु स्वरूपतोऽकार्यत्वेऽपि प्रकृत्यविञ्जन्नत्वाकारेण जीवेश्वरयोः कार्यत्वात्कथं स्वक्रपभागासिद्धतेत्यत आह । येना-तयोरेव कारेण कार्यत्वमिति । आश्रयभागासिद्धस्वक्रपभागासिद्धयोस्त-योर्वेलक्षण्यं दर्शयति । सिद्धेति । विश्वामित्रादिवद्वलमीका-दिव चेति । विद्वामित्रस्य महत्तरकार्यारम्भो हि त्रिराङ्कर्ये लो-कान्तरनिर्माणे प्रसिद्धः । सौभरेविचित्रानेकरारीरारम्भः आदि-शब्दार्थः । वर्त्मीकायाः शिथिलीमिकायाः वर्त्मीकारम्भजन्तु-विशेषात्मिकायाः सूक्ष्मतरावयवैर्ववमीकारम्भः । तरुचटकाया इतराशक्यकियकुलायकरणमत्रादिशब्दार्थः । ननु विद्वामित्रा-दीनां तत्र कार्येषु कर्तृत्वमेव नास्ति अदृष्टपरमाणुतत्संयोगा-दिघाटेततत्कारणवस्तुसाक्षात्काराभावादित्याशङ्क्य निराकरोति । नच तेषामिति । नन् विश्वामित्रादीनां तथा निर्धारकप्रत्यक्षाभा-वात्तत्र कर्तृत्वमेव न सम्भवतीति वैषम्यमाशङ्ख परिहरति। च यथावत्माक्षात् कुर्वन्ति । अपि त्वेवं च्यापृते सत्येतत् कार्यं भवतीति प्रमाणतो प्रध्यवसाय प्रवर्तन्ते तदेतत्तुल्यं विश्वा-मित्रादिष्विप । प्रमाणं त्वन्वयच्यतिरेकादिकं शास्त्रं चिति क एष विशेष इति । एष एव हेतुच्युत्क्रमेण पाठे विशेष्यासिद्धः । एवमुभयथासिद्धिराश्रयदृष्टान्तिविशेषणाद्यसिद्धिश्च ग्राह्या । यचात्र हेत्वाभासे प्रधासिद्धे हेतुरसिद्ध इत्युद्धावनं न तत्र च्याघातः शङ्क्रनीयः । हेनुतया त्वदिभमत इति वाद्याभिनेतत्यात् एवमाभासान्तरेष्वतीति सच्यभिचारो प्रनेकान्तिकः । स द्विः धा । साधारणो प्रसाधारणश्चेति । प्रथमः पक्षत्रयच्यापी । उत्तरः पक्षमात्रनिष्ठः यथा हि पक्षसपक्षमात्रविषयस्यान्वयस्य विपक्ष-वृत्तिच्यभिचारः । तथा सपक्षकदेशमात्रविषयस्य च्यतिरे-कस्य स्वस्थानातिक्रमेण सपक्षच्याप्तिच्यभिचार इत्येके । असाधारणस्त्वनध्यवसितसंग्नं हेत्वाभासान्तरिमिति भूषणः । द्वावप्वविधो । तथाहि ।

प्रमाणं त्विति । प्राह्यति । घटो नित्यो गुणत्वादित्युभयवादि-सम्प्रातिपन्नः स्वरूपासिद्धः । आप्यो घटो ऽनित्यो जन्यत्वादित्या-श्रयविशेषणासिद्धः । तत्रैव शश्याशृङ्गवदित्युदाहरणे दृष्टान्तासि-द्धिः । शशीयत्वावाच्छन्नस्य गोशृङ्गस्य तथात्वे दृष्टान्तविशेष-णासिद्धिरित्याशृह्यमित्यर्थः । व्याघातः शङ्कनीय इति । पक्ष-धर्मताविशिष्टस्यव हेतुतया असिद्धतोक्तिव्याघातमेवावहेदिति भावः । अनेकान्तिकादाविप हेतुरनेकान्तिकविरुद्ध इत्यादाव-पि हेतुपदं परेण हेतुत्याभिमतमेवाहाति तत्रापि व्याघातो निर-सनीय इत्याह । एवमाभासान्तरेष्वपीति । अनेकान्तिकसामा-न्यळभ्रणमाह । सव्यभिचार इति । स्वस्थानातिकमक्रपस्य व्य-भिचारस्यासाधारणेऽप्युपद्यमानत्वान्नाव्याप्तिरिति भावः । त्र-याणामपीति । पक्षसपक्षविपक्षव्यापकः पक्षमात्रव्यापकःसपक्षमात्र- त्रयाणामिष पक्षाणां व्यापको ऽव्यापकस्तथा।

एकद्विव्यापकाः षद् चेत्येवं साधारणोऽष्ट्रथा॥

निःसपक्षो निर्विषक्षो द्वयं निर्विषयं नथा।

पक्षव्याप्तितद्व्याप्त्योरष्ट साधारणाः स्मृताः॥
केचित्सपक्षे सत्येव तथाभासत्वमञ्जवन्।

तदसत् सकलं नित्यं सन्त्वादित्यादि सम्भवात्॥

तत्र पक्षत्रयव्यापकः साधारणो यथा। क्षित्यादिकं सकर्तृकं प्रमेयत्वात् घटवदिति । तत्रैव परिमितपरिमाणत्वादिति । पक्षत्रयैकदेशद्यत्तिः पक्षसपक्षभूतगुणकर्मणोरद्यत्तिविषक्षेषु च विभुष्वद्यत्तेरस्य पक्षत्रयैकद्यत्तिवम् ।

पक्षव्यापकस्मपक्षविपक्षेकदेशद्यात्ति रथा । पर्वताद्व्यूणीभवि
प्यन्ति प्रत्यक्षग्राह्यत्वात् घटवदिति । अयं हेतुः सपक्षत्याभि-

व्यापकः। च विपक्षमात्रव्यापकः विपक्षव्यापकः पक्षेतरव्यापकः सपक्षेतरव्यापकः विपक्षेतरव्यापकः इत्यष्टविधःसाधारण इति प्रथमकारिकार्थः। निःसपक्ष इति । सपक्षरिहतः विपक्षरिहतः सपक्षविपक्षरहितः सपक्षविपक्षयानिति चत्वारो भेदास्तेषां पक्षव्यापकत्वतद्व्यापकत्वाभ्यां पक्षरिहतभेदे ऽष्टावसाधाराणा भवन्तीत्यर्थः । नैयायि
कास्तु सपक्षे तस्य केवळव्यतिरेकितयानाभासत्वं युक्तमङ्गीकर्तुभिति
सति सपक्षे तद्याद्वनां सपक्षरिहतानामाभासत्वं न स्यादित्याह । केचिदित । नन्वनुपसंहारितया तस्य पृथभ्येत्वाभासत्विभिति चेच्या व्याप्तिग्रहस्थळराहेतस्यवानुपसंहारिशव्दार्थत्वेन
व्यतिरेकिणोऽपि तथात्वेनानुपसंहारितयाभासत्वमेव स्यादिति
कि पृथभ्येत्वाभासकत्वपनया । यथा चैतत्त्योक्तं व्यतिरेकिभङ्गे ।
तत्रैवति । क्षित्यादिकं सकर्तृकिमित्यादिप्रतिज्ञायामेवत्यर्थः । प्रत्यक्षग्राह्यत्वादिति । लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वादित्यर्थः । ननु पक्षकदशवर्तिनां हेत्नां भागासिद्धतया कथमनैकान्तिकत्विमत्यत

मते झणुकादौ विपक्षे चेश्वरादौ न व्यामोति । सपक्ष-व्यापक इतरैकदेशहत्तिर्यथा । कालजीवावनित्यावचेतनत्वात पृथिव्यादिवदिति । नित्येश्वराभ्युपगमपक्षे तस्य विपक्षत्वात् अत्राचेतनत्वस्य विपक्षेकदेशाष्ट्रतिता । विपक्षव्यापकः पक्ष-सपक्षैकदेशद्वात्तर्यथा । कालात्मानावनिसौ कालघटन्यतिरिक्त-त्वात घटनदिति । अत्र सपक्षे घटे पक्षे च काले काल-घटव्यतिरिक्तत्वं नास्ति । एते त्रय एकैकव्यापकाः । अथ द्विव्यापकास्त्रय उदाहियन्ते । तत्र पक्षैतरव्यापको यथा । अनित्यौ पृथिव्यात्मानौ पृथिवीव्यातिरिक्तत्वात् प्रदीपवदिति । सपक्षेतरच्यापको यथा।अनित्यः शब्दः घटच्यतिरिक्तत्वात् पट-वदिति । विपक्षैकदेशदृत्तिरितरव्यापको यथा । आंनत्यस्त्रसरे-णुस्सावयवः द्रव्यत्वात् घटवदिति । अत्र पक्षैकदेशवर्तिनां चतुर्णा भागासिद्धलक्षणयोगेऽपि व्यभिचारादनैकान्त्यमप्यस्तीति द-षणसंभेदसम्भवज्ञापनायोदाहृतिः । एवमन्यत्रापि ग्राह्यम् । अत्र चासिद्धिवदन्यतरोभयभेदेनापि विभागोऽनुसंघ्येयः । न-ह्यासिद्धावेवायं विभाग इति नरपतिशासनं विपरिवर्तवैयात्य-स्य दुर्वारत्वात् उदाहरणदर्शनाविशेषाच । तथाहि नित्या वर्णाः श्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति कौमारिलेनोक्ते काणाः दः स्वानभ्युपगतैरपि श्रावणतया तदभ्युपगतैर्ध्वनिधर्मैरनैः कान्त्यमुद्धावयन् कथं प्रतिक्षेष्यः कथं शब्दतया स्त्राभ्युपगतैरेव समुद्रघोषादिभिरानित्यैरसिद्धिवत् मूलमनैकान्त्यम् । स्वमतमूलं तु तद्घदेवदुरूत्तरमिति । एवमन्य-

आह । तत्रेति । सम्मेदसंभवज्ञापनायेति । उपधेयसंकरेऽप्युपा

## अनुमानाध्याये चतुर्थमाहिकम् । २८९

त्राप्यन्यतरोभयभेदेन सम्भव ऊहाः। तत्तत्पदार्थभेदाभ्युपग-

घेरसङ्कराम्न दोष इति भावः । वादिप्रतिवाद्यभयापेक्षनिःसं-देहनिश्चयाभ्यां च भेदाः सम्भवन्तीत्याह । अत्र चासिद्धिव-दिति । अपिनानुक्तसमुचयार्थकेन संशयनिश्चयक्रतभेदा गृह्य-न्ते । विपरिवर्तवैयात्यस्य दुर्वारत्वादिति । अनैकान्तिकादिष्वेवायं विभागः नासिद्धाविति धाष्ट्रचैन कस्यचिदुक्तेरशक्यानिवारणत्वाः दित्यर्थः । घाष्टर्यमात्रमेव तथोक्तौ मुलं न वस्तु स्थितिरिति भावः । कौमारिलेनेति । भट्टमते वर्णधर्मस्य ध्वनेरेवानित्यता न वर्णानामित्यङ्गोकारादिति भावः । स्वानभ्युपगतैरिति । काः णादमते वर्णव्यतिरिक्तस्य तद्धर्मभूतस्य ध्वनेरनङ्गीकारादिति भा-वः । ध्वनिधर्मैरिति । ध्वनिरूपैस्तद्वर्णधर्मैरित्यर्थः । प्रतिक्षेप्य इति । अन्यतरमात्रसिद्धानैकान्त्यस्य दोषत्वाभावात् तत्प्रतिक्षेपो-Sनुपपन्नः तथात्वे शब्दो नित्यः श्रावणत्वादिति प्रयोगे समु-द्रश्लोभादिभिर्भागासिद्धरपि स्वमतमात्रमूलत्वेनादोषतया तद्या-वृत्ताया नित्या वर्णा इति प्रतिज्ञाया अप्यकर्तव्यत्वप्रसङ्गादिति भावः । एवं भद्दमतेनानैकान्त्यमुक्वा काणाद्मतेनाप्यनैकान्त्य-माह । कथं वेति । शब्दतया स्वाभ्युपगतैरिति । श्रावणत्वेन का-णादाभ्यपगतैरित्यर्थः। अनित्यैरिति । साध्याभावः प्रदर्शत इति पतद्नन्तरमनैकान्त्यमुद्भावयन् प्रतिक्षेप्य इति पूर्ववाक्यशेषानुषङ्गः कर्तव्यः । ननु परमतमुलमनैकान्त्यमत्र नास्त्येव समुद्रघोषादीनां षायुधर्मतया त्वगिन्द्रियप्राह्यत्वेन श्रावणत्वाभावात् तथा समुद्रक्षो-भादिभिनं वर्णपक्षीकारेणासिद्धिनिवारिता । स्वमतेन तथा स्व-मतावष्ट्रमेनानैकान्तिकत्वस्यापि शक्यनिवार्णत्वादित्यत आ-ह । असिद्धिवदिति । अन्यत्रापीति । अपिना सम्भावनार्थ-केन स्वमतावष्टमभमुलोत्तरस्य दुरुत्तरतया परिहाराभावः स्-च्यते । अत प्वोक्तं स्वमतमूळं तु तद्वदेव दुरुत्तरिमति। स्व-मतमूळं वर्णधर्मध्वनिष्वनैकान्त्यं दुरुत्तरमुत्तरहीनमशक्यपरि-हारमित्यर्थः । तद्वदेवेति परमतमुलसमुद्रक्षोभानैकान्त्यं यथा दुरुत्तरं तथेत्यर्थः । अत्र दुरो दुष्टत्वरिकत्वरूपार्थद्वयवत्तया मवशेन तत्संभवादिति । यस्त्वनध्यवसितापरपय्यायोऽसाधा-रणोऽष्ठथा विभक्तस्तत्र सपक्षश्चन्यः पाङ्निरूपितः । केवल्रव्य-तिरेकिपराभिमतविपक्षरितो यथा । सर्वे कार्यजातं पक्षीक्र-त्याइ विमतं नित्यं कादाचित्कत्वादिति । उक्तिविरोधोऽत्र सं-भिद्यते । सपक्षविपक्षरितो यथा । सर्वमिनत्यं सन्वादिति । इह तु व्यतिरेकिहेतौ विरोधोऽपि प्रतिनियतश्च । यन्नित्यं तदस-दिति व्यतिरेको हि धियमपि नाधिरोहेत् किम्रुत वाचं नि-

क्षेषेण दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साधारणधर्मसमर्पकत्वमिति यो ध्यम् । ननु वर्णधर्मभूतध्वनिभिन्नत्वे सतीति विशेषणेनानैकाः स्यनिवारणसम्भवात् कथं दुरुत्तरत्वमिति चेन्न तथान्यतरासि-द्धिरनिवार्या । काणादैर्वर्णधर्मध्वनेरनङ्गीकारादित्यलम् । साधारणंविरुद्धवाधितादिष्वपि उक्तान् भेदानतिदिशति । एव-मन्यत्रापीति । सम्भवमेवोपपादयति । तत्तदिति । असाधारणादेषः भयवादिसंप्रतिपन्नपदार्थमुळत्वे उभयसिद्धः उभयानभ्युपगतान्यः तरमात्राभ्युपगतपदार्थमूळत्वेऽन्यतरिमद्धासाधारणादिरिति वि-वेकः । अयं च तत्तदुदाहरणप्रस्तावे स्फुटीभविष्यति । कादा-चित्कत्वादिति । कार्यस्य सर्वस्यापि पक्षत्वनानित्यस्यापि पक्षस्यान्यस्याभावादिति भावः। ननु नायं हेत्वाभासः किन्तूकः विरोधो नाम निग्रहस्थानं नित्यत्वकादाचित्कत्वयोरत्यन्तवि-रुद्धत्वादुक्त्यसम्भवादित्याशङ्क्याह । उक्तिविरोधाऽत्रेति । तथा चोपधेयसांकर्येऽपि नान्यतरोपाधेरपन्हव इति भावः । व्यति-रोकिहेती विरोधो अपीति। हेत्व्यतिरेकनिमित्तो विरोधोऽप्यस्ति स च प्रतिनियतः विपक्षरिहतासाधारणहेतुव्यक्तिनियतश्चेत्यर्थः ब्यतिरेकहेतुकं विरोधमुपपादयति । यन्नित्यमिति । धियमपि नाधि-रोहति किमुत वाचमिति अभिधातुं बुद्धावनारूढस्य वचनं दूरः निरस्तमित्यर्थः । एतदेवोपपादयति । नित्यत्वं हि कालानविछन्न-सत्तायोग इति । तथा च यन्नित्यमित्यत्र सत्ताया ज्ञातत्वेन तत्र तद्सदित्यसत्ताया दुर्झानत्वे व्यतिरेकनिकणे विरोधो

त्यत्वं हि काळानविच्छन्नसत्तायोगः । एवमिनत्यत्वादिसा-ध्यान्तरेऽप्यूद्यम् । सपक्षविपक्षवान् यथा । पृथिव्यनिया गन्धव-स्वादिति । एते पक्षव्यापिनः । तदेकदेशवर्तिनोऽपि चत्वारः स्वयमृद्धाः । एपामष्टानां साध्यसम्बन्धाग्रहणं समानामिति तु-स्ययोगक्षेमतेव । ये च केवळव्यतिरेकिषामाण्यमिच्छन्ति तैरपि सपक्षश्रून्यस्य विपक्षमात्रवर्तिनः कचिदाभामत्वमेष्टव्यम् । त-याहि सर्वे कार्ये नित्यं सुखाद्याश्रयकारणकं शश्वविषाण-पूर्वकं वा कादाचित्कत्वादित्युक्ते सपक्षरहितस्यापि कादाचि-

इति भावः । पूर्वयोरेवाश्रयहेत्वोर्नित्यत्वाजन्यत्वनिरवयवत्वादिषु साध्येषु सपक्षविपक्षराहित्यं विरोधनेयत्वं चानुसंधेयमित्याह। एवमिति । तदेकदेशवर्तिनश्चत्वार इति । अनुभूतिरननुभाव्या अनु-भूतित्वादिति परोक्तव्यतिरेकिणि शाब्दानुभवत्वादिति हेतुप्रयोगे सपक्षशून्यः पक्षैकदेशवर्ती असाधारणः। सर्वे कार्यजातं नित्यं कादाचित्कत्वादित्यत्र कादाचित्कद्रव्यत्वादिति हेतुप्रयोगे विपक्ष-शून्यः पक्षेकदेशवर्ती । सर्वमिनत्यं सत्त्वादित्यत्र सपक्षविपश्चवा-न् पक्षेकदेशवर्तीति। एते चत्वारो विभागा असिद्धसंकीणीः स्व-यमृहितुं शक्या इत्याशयः । एषां साधारणं दूबकताबीजः माह । एषामिति । तुल्ययागक्षेमतेति । दूषकतावीजैक्येनैका-भासोपाधिकोडीकारो युक्त एवेत्यर्थः । नतु सपक्षद्वस्ये केवलव्य-तिरेकिणि साध्यसम्बन्धग्रहणाभावेऽपि व्यतिरेकव्याप्तेः शक्यग्रह-त्वादनाभासतया आभासोपाधिकोडीकारो युक्त इत्याशङ्क्य सं-प्रतिपन्नसपक्षेद्वीनासाधारणस्यापि सद्धेतुता स्यादिति प्रतिबन्दी-मभिप्रेत्याह । ये चेति । नित्यसुखाद्याश्रयकारणकमिति । ईश्वरस्य नित्यज्ञानाद्याश्रयत्वेऽपि नैयायिकमते नित्यसुखाद्याश्रयत्वाभावात् तत्साधको हेतुरामास एवेत्यर्थः । ननु सर्व कार्य सर्ववित्क-र्तृकं कादाचित्कत्वादिति हेतोविपक्षवाधकसस्वादनामासता यु-का उदाहताभासस्य तु विपक्षे बाधकाभावात् साध्याप्रसिद्धे- त्कत्वस्य न सम्यग्धेतुत्विषष्टम् । विपक्षे वाधकाभावादिना त-दाभासत्विमिति चेत् तुल्यं सर्ववित्कर्तपूर्वकत्वसाधनेऽपि तम-न्तरेणापि तैस्तैरेव हेतुभिरदृष्टसहक्रतैस्तत्तत्कार्योदयसम्भवात् । अदृष्टस्याचेनत्वाचेतनानिधाष्टितस्य न कार्यारम्भवष्टित्तसम्भव इति चेत् किमिद्मधिष्ठानं नाम किं वास्यादिवत् प्रेरणापरप-र्यायं क्रियावत्वापादनमात्रम्रतावस्थान्तरापादनमात्रमृत प्रयत्व-वतः सिन्धानमात्रमेवान्यद्वा किंचित् । नाद्यः गुणतयाभ्युपग-तस्यादृष्टस्य क्रियावत्त्वासम्भवात् । न द्वितीयः अद्रव्यत्वादेव न च तृतीयः प्रयत्वजन्यफलानाधारे प्रयत्ववद्धिष्ठितत्ववाचो युक्तरेनर्थकत्वात् । प्रयत्वसहकारित्वेनावस्थानमात्रमित्य-प्ययुक्तम् । क्रियादेतुगुणेष्वन्यत्रमात्रणापि क्रियोपपत्तौ गुणा-न्तरकल्पनानैरर्थक्यात् । अदृष्टस्य चिक्रयादेतुत्वं "वहेर्रूर्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्यक्पवनमणुमनसोश्वाद्यंकर्मत्यदृष्टकारितानी"ति वदिन्दिः स्वीकृतम् । अचेतनं चेतनाधिष्टितमिति व्याप्तिश्च चैतन्ये प्रयत्ने

श्चामास्त्वमेवेति वैषम्यमाशङ्कते । विषक्षे वाधकामावादिनेति। वाधकामावमेवोषपादयति । तमन्तेरणापीति । वाधकमाशङ्कते । अदृष्ट्रयेन्ति । वास्यादिवदिति । कुठारवत्तक्ष्णो वृक्षच्छेदनसाधनलोहिविकार्वस्यादिवदित्यर्थः। गुणतयाभ्युपगतस्येति । युष्मामिरिति शेषः। अदृष्ट्रयत्वादिति । त्वन्मत इति शेषः । प्रयत्नजन्यफलानाधारद्दति । प्रप्रत्नकार्यस्य कियादेरदृष्टेऽसम्भवादिति भावः। ननु प्रयत्नस्यादृष्टे कियाजनकत्वाभावेऽप्यदृष्टजन्योपादानिकयायां प्रयत्नावृद्यकत्वेनादृष्ट् सहकारितयेव सोऽङ्गीकियते । तथा च चत्तनाधिष्ठितत्वं नाम प्रयत्नसहकारितयेव सोऽङ्गीकियते । तथा च चत्तनाधिष्ठितत्वं नाम प्रयत्तसहकारितयेव सोऽङ्गीकियते । तथा च चत्तनाधिष्ठितत्वं नाम प्रयत्तसहकारितयेव सोऽङ्गीकियते । प्रयत्नसहकारित्वेनिति । अत्र बद्धवीदिवेन्ध्यः । अन्यत्रसात्रेणापीति । प्रकृतादृष्टमात्रेणापीत्यर्थः । अदृष्टस्य कियान्दित्तमसंप्रतिपन्नितित्यत् आह् । अदृष्टस्येति । व्यभिचार्द्भपा । न

व्यभिचाररूपा अन्यथानवस्थापसङ्गात् तद्व्यतिरिक्तत्वे सतीति विशेषणमपि निर्मूलम् । अनीश्वरचैतन्यप्रयव्योरीश्वराधिष्ठित-त्वाभ्युपगमात् । ईश्वरगुणयोस्तु तयोरिसिद्धौ व्यवच्छेद्यासिद्धेः सिद्धौ तु चेतनाधिष्ठानादिमुखेन तदनुमाननैष्फल्यात् । अन्त त एव न चतुर्थः तथाविधस्य कस्यचित् कुतश्चित् प्रमाणा-दिसिद्धेश्वेत्यळं प्रसक्तानुपसक्त्येति । साध्यविपरीतव्याप्ती विरुद्धो यथा । पर्वतो निरिमिर्धूमवक्त्वादिति ।

सपक्षे सत्यसति च पृथक् पक्षविपक्षयोः । व्याप्तिव्याप्त्योर्द्वयोश्चेति विरुद्धोऽप्यष्ट्रधा मतः ॥

नियतसामानाधिकरण्यक्रपेत्यर्थः । अन्यथानवस्थादिप्रस-यत्नान्तरापेक्षत्वेऽनवस्था स्पष्टा । चैतन्यस्य शानस्य यत्नापेक्षत्वे यत्नस्य पूर्वत्वात् तत्र चैतन्यस्यैव हेतुत्वेऽन्योः Sन्याश्रयः । चैतन्यान्तरापेक्षत्वे तस्य चैतद्यत्नाधीनत्वे चक्रकम्। अपरिमितधावनेऽनवस्थापातश्च स्यादित्यर्थः। यत्नं चैतन्यभिन्न-त्वेन विशेषयन् वादी प्रष्टव्यः किमनीइवरयत्नः चैतन्यभिन्नत्वेन विशेष्यते उतेश्वरयत्नचैतन्यभिन्नत्वेन वा नाद्य इत्याह । अनी-इवरोति । न द्वितीय इत्याह । ईश्वरगुणयोगिति । ननु वेदतस्तित्सिः द्धिरस्ति इत्यतथाह । सिद्धौ त्विति । अलमिति । न्यायसिद्धान्तेन ई इवरानुमाननिरासे वश्यमाणत्वादिति भावः। साध्यविपर्ययसमाना-धिकरणत्वस्य साधारणासाधरणात्साध्यविपरीतव्याप्तौ विरुद्ध इति नैयत्यमपि गृहीतम् । सपक्षे सतीत्यस्याः कारिकाया अयम-र्थः । सत्पक्षाविरुद्धाश्चत्वारः। पक्षव्यापको विषक्षव्यापकः पक्षवि-पक्षोभयव्यापकः तदुभयाव्यापकश्चेति । तथा सत्पक्षाश्चत्वारो विरु-द्याः । पश्चमात्रव्यापकः । विपश्चमात्रव्यापकः । तदुभयव्यापकः । तदुभयाव्यापकश्चेति । एवं विरुद्धोऽष्टधा मतः । अत्रापिश-अष्ट्रधाभिमत इत्याशयेन वश्यमाणवाड्विध्यद्वादश-विधत्वयोः संग्राहकः ननु धश्यमाणे विशेषविरुद्धे-

इष्ट्रमतीपच्याप्त्या हि निर्विवादा विरुद्धता ।
विशिष्टसाध्यवैलोम्यात् स्याद्विशेषविरुद्धता ॥
धर्मधर्म्युभयेषां च तद्विशेषत्रयस्य च ।
विपरीतानुमानाच विरुद्धः षड्विधो मतः ॥
तत्र सित सपक्षे चतुर्णामुदाहृतिः । पक्षच्यापको विपक्षैकेदशहृत्तिर्यथा । अनित्यो जीवः चेतनत्वादिति । सर्वेषामेव
जीवानां सुषुष्त्याद्यवस्थास्वि संकुचितचैतन्यायश्रत्वं वर्ष्यन्तविद्धिरिष्यते आगन्तुकचैतन्यवादेऽपि चैतन्यात्यन्तायोग-

लक्षणमिद्रमञ्यातं कत्वन्तर्वतिनी हिंसा अधर्मसाधिका हिं-सात्वात् कतुवाह्यद्विसावदित्यत्र हिंसात्वस्य साध्यविगर्यये व्याप्तत्वाभावात् । एवमेव हि विशेषविरुद्धत्वमपि व्याप्तर्दूराः नुविधायस्वरूपवैकल्यवति प्रागुदाहते प्रतिसंघानीयमिति वि-शेषविरुद्धं वश्यतीत्यत आह । इष्टव्रतीपव्याप्त्याहीति । तथा चानिष्टत्वमेव विरुद्धसामान्यलक्षणम् । प्रकृते च पक्षधमताबलः लभ्यसाध्यस्य वैधाईसानिष्टाधर्मसाधनत्वस्य विपर्ययेण हिं सात्वस्य ब्याप्तत्वादिष्टविपर्ययव्याप्तरुक्षणं विरुद्धत्वं विशिष्टसा-ध्यविपरीताब्याप्तत्वमादाय प्रकृतेऽपि सम्भवतीति नाब्या-विरिति भावः । प्रकारान्तरेण विरुद्धस्य षाड्विध्यमाह । धर्म-धर्म्युभयेषाभिति । अयमर्थः धर्मविपर्ययव्याप्तः धर्मिविपर्ययः व्याप्तः उभयविपर्ययव्याप्तः धर्मविशेषविपर्ययव्याप्तः धर्मिविशेषः विपर्ययव्याप्तः उभयविशोषविपर्ययव्याप्तश्च विरुद्धः षड्विश्चोऽभिः मत इति । अयं च प्रकारो वश्यमाणीदाहरणेषु स्पष्टीकरि प्यते । उदाहृतिः । क्रियते इति शेषः । नतु सुबुप्तिमुच्छां यवस्थाः सु जीवेषु चैतन्याभावान्न पक्षसपक्षव्यापकतेत्यत आह । सर्वेषा-मेवेति । संकुवितचैतन्याश्रयत्वमिति । धर्मभृतज्ञानस्य त्वेन सुषुप्ताद्यवस्थास्वपि सत्त्वेन विवयसंसर्गाभावकृतः च एव तदा तस्याभ्युपगम्यते न त्वभाव इति भावः। आगन्तुकवै-तन्यवादेऽपीति। नित्यचैतन्यानभ्युपगन्तृणां मते ऽपीत्यर्थः । चैतः

व्यवच्छेदलक्षणं चेतनत्वम् सर्वेषु जीवेषु विद्यत एवेति पक्षव्या-पक्ता । विपक्षव्यापकः पक्षेकदेशद्यत्तियेथा । नित्या पृथिव्या-त्मानौ कृतकत्वादिति । उभयव्यापको यथा । नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति । उभयाव्यापकस्तु शब्दस्पर्शावनित्यौ श्राव-णत्वादिति । शब्दत्वसामान्यं नित्यमिच्छतस्तत्रापि हेतुदृत्ते-विपक्षेकदेशद्यत्ति । असति सपक्षे त्वन्ये चत्वारः । तत्र पक्ष-व्यापकः विपक्षेकदेशद्यत्तियेथा । चेतनाः सर्वे निरतिशयानन्द-धर्मकाः स्वयंप्रकाशत्वादिति । स्वयंप्रकाशत्वं हि वेदान्तिनां

न्यात्यन्तायोगव्यवच्छेदलक्षणमिति । ज्ञानात्यन्ताभाववस्वमित्यर्थः । तथा च सुषुप्ताद्यवस्थास्वपि ज्ञानध्वंस्रवागभावावादाय हेतुसस्वमः स्तीति भावः। अयं पूर्वोक्तपड्विधेषु साध्यविपर्ययव्याप्तत्वादः-र्मविषययविरुद्धः । कृतकत्वादिति । पक्षैकदेशे आत्मन्यवृत्तेरयं पक्षैकदेशवृत्तिः अनित्येषु कृतकश्ववृत्तिश्च प्रागभावानङ्गीका-रमतेन बोध्यः । कालानवच्छिन्नसत्तायोगित्वक्रपनित्यत्वेन वि-रोधाऽत्र कालानवच्छित्रत्वरूपसाध्यविशेषणप्रयुक्त इति धर्मः विशेषविरुद्धोऽयम् । एवमात्मत्वरूपधर्मिविशेषणविरुद्धत्वाद्धः र्मिविशेषविरुद्धश्च । नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य शब्देषु सर्वत्रानित्येषु च विद्यमानत्वात्पक्षविपक्षव्यापकतया श्रावणत्वादिति स्पर्शे श्रावणत्वस्यावृत्तेरयं पक्षेकदेशवृत्तिः । विपक्षेकदेशवृत्तिताः मुपपाद्यति । शब्दत्वसामान्यमिच्छत इति । समवेतसाम्यमा-प्रस्थैवानङ्गोकारादितिभावः । श्रावणत्वस्य स्वस्पर्शाभावेन ब्याप्त-लादयं हेतुर्धिमिविरुद्धः । अत एवायं धर्मी साध्याभावविरुद्धो-ऽपि । उक्ताश्चत्वारोऽपि सपक्षवन्तो द्रष्टव्याः । प्रथमतुरीययोः पृथिक्यादेः द्वितीयतृतीययोः कालादेरेव सपश्चत्वादेतेषां च सा-ध्यविपर्ययव्याप्तता पक्षस्य संदिग्धसाध्यतद्विपर्ययतया अन्यत्रै-व ब्राह्या। स्वयंप्रकाशत्वादिति । अत्र सर्वेषां चेतनानां पक्ष-त्वेनान्यत्रानन्दाभावात्सपश्चाभावः । विपक्षाव्यापकतामाह । अचे- सर्वात्मव्यापकम् अचेतनत्त्रादनानिदिनि धर्मभूतज्ञानारूये विपक्षे च वर्तत इति। विपक्षव्यापकः पक्षेकदेशद्यत्त्रिया। सर्वेऽप्यात्मानः सर्वज्ञाः अकर्मवश्यत्वादिति । कर्मवश्यत्वाभावो हि अचेतनेषु सर्वेषु विपक्षेषु व्याप्तः पक्षे चेश्वरांश इति। उभयव्यापको यथा। कादाचित्कं सर्वमानित्यं वस्तुत्वादिति । अत्र वस्तुतः कादाः चित्कानामनित्यत्वेऽप्यास्मिन् प्रयोगे वस्तुत्वहेतार्विपरीतव्याः प्रया विरुद्धता । उभयेकदेशद्यत्तिर्यथा। तत्रैव साध्ये द्रव्यत्वादिति । ननु पक्षस्पर्शरहितोऽपि नवमो विरुद्धः सम्भवति नित्य आत्मा कृतकत्वादिति । अत्र हि सर्वस्मिन्नात्मजान्ते कृतकत्वं नास्त्येव विपक्षे च सर्वत्र वर्तते सपक्षे च काछादौ न वर्तत इति नानैकान्तः । सत्यम् अत एव हि

तनत्वादिति । ज्ञानानाश्रयत्वादित्यर्थः । नजु वस्तुत्वस्य नित्यानि-त्यसाधारणत्वेन साध्यसामानाधिकरण्यसत्त्वान्न विरुद्धते इत्यत आह । अत्र वस्तुत इति । तथा च पक्षस्य संदिग्धत्वेन ब्याप्ति-ब्रहस्थानत्वाभावादन्यत्र साध्यसामानाधिकरण्याभावेन साध्या-भावव्याप्ततया विरुद्धत्वमिति भावः । अत एवाह । अस्मिन् प्र-योग इति। घटो नित्यः वस्तत्वादित्यादी साधारण एवेति भा-वः । तत्रैव साध्य इति । कादाचित्कं सर्वमनित्यमित्येव प्र-तिश्वायामित्वर्थः । द्रव्यत्वादिति । तस्यात्मादौ साध्याभावव्याः प्तत्वाद्विरुद्धता । पक्षेकदेशे गुणादाववृत्तेर्विपक्षेकदेशे सामान्यादौनिः त्यक्रपादाववृत्तेश्च उभयाव्यापकता । एते चत्वारोऽप्यसत्पक्षाः तत्रा-द्ययोश्चेतनानां पक्षत्वेनानन्दज्ञानयोरन्यत्राभावादुत्तरयोश्च मात्रस्य पक्षत्वेन कार्यभिन्ने नित्यत्वाभावादनाद्यभावानभ्युपग-मेन एवमुक्तिः। साध्ये भावत्वविशेषणेन वा सत्सपक्षता । नित्य आत्मेति । असंदेह पक्षसाध्ययोरुक्तिविपर्यासः । उक्तं विरुद्धत्व-मङ्गीकियते नवमता तु न नियता द्वादशाविधत्वसम्भवादित्य-भिवेत्य परिहरति । सत्यमिति । अत एव हीति । पक्षावृत्तेविं-

साध्यविप्रीतव्याप्तो विरुद्ध इति लक्षणं प्रणीतमस्माभिः । नतु पक्षविपक्षयोरेव वर्तमान इति । ततश्च सत्यसति च सपक्षे सर्वपक्षाद्यत्तिविपक्षव्यापकाव्यापकरूपविरुद्धचतुष्ट्यसम्भवाद् द्वाद्यविधो विरुद्ध इति । विशेषविरुद्धत्वभिष व्याप्त्यिद्यानुविधायिस्वरूपवैकल्यवित प्रागुदाह्ते
प्रतिसंधानीयमिति ।

कालात्ययापदिष्टस्तु वलवन्मानवाधितः । कालातीतोऽतीतकालो वाधितश्च स कथ्यते ॥

रुद्धस्य सम्भवादेवेत्यर्थः । सत्यसति सपक्षे सर्वसपक्षावृत्तिः विपक्षव्यापकः पक्षावृत्तिरुदाहृतः । तत्रैव जन्यगुणत्वादिति विपक्षज्यापकः। एवमन्यावप्यूद्यो। विशेषविरुद्धत्वमपीति । अय-मस्माभिः प्रागेवोदाहृतः । व्याप्तिप्रहृदशायामनुविधायिस्वरूपं निषिद्धत्वं तद्वैकर्व्यं वा हिंसात्वहेतुः सोपाधिक इति या-वत । तत्र सर्वत्र विशेषविरुद्धतानुसन्धेयेति व्याप्तिदशानुवि-धायीत्यादेरक्षरार्थः । कालात्ययापदिष्टस्त्वित । कालात्यये हे-तुत्रयोगयोग्यपक्षनिष्ठसाध्यसदेहकालातीतेऽपदिष्टः प्रयुक्तो हेतुरि-ति लक्ष्यनिर्देशेनोच्यते । ननु सिद्धसाधनस्यापि तादशत्वेन कालात्ययापदिष्ठता स्यादिति चेत् सिषाधियषा काले सत्य-पि सिद्धसाधने हेतुप्रयोगसम्भवेन सिद्धसाधनस्य कालात्ययाना-पादकत्वात् । ननु हेतुप्रयोगानन्तरमेव वाधावतारात् न हे-तोः कालात्ययापदिष्टत्वमिति चेत् अनुष्णत्वेन पदार्थत्वस्य व्या-प्तित्रहणायो प्णत्वाभावरूपस्यानु प्णत्वस्य निरूपणार्थमु प्णत्वं कचि-द्धर्मिणि प्रदीतव्यमिति वन्हावेवोष्णत्वस्य प्रहीतव्यतया व्याप्तिः बाधेन पक्षताविघटनेन गृहीतव्याप्तिपक्षध-एव र्मताकस्य हेतोः प्रयोगात्पूर्वमेव कालात्ययासम्भवादुपजीव्यत्वेन बाधस्यैबोद्भाव्यतया विद्यमानाया असिद्धेरनुद्भाव्यत्वादिति दि-क् । बलवत एव साधकत्वाद्वलवदित्युक्तम् । वाधित इति । बा धितसाध्यक इत्यर्थः । कालातीतोऽतीतकाल इति । विशेषण- एके किंदिशिवाधेन सप्तथा स विभागवान् ।
एवं वाधितवार्भेदः प्रत्यक्षागमयोरिष ॥
यद्यव्येकैकतो वाधेऽप्याभासत्वं प्रतिष्ठितम् ।
तथाप्यल्पज्ञशिक्षार्थं यावत्संभववर्णनम् ॥
यावद्दोषोक्तिनियमः कथायां चोषयुज्यते ।
यथा समृत्येककथनेऽप्यनेकं शिष्यमेव हि ॥
तत्र प्रत्यक्षवाधितो हेत्वाभासो यथा ।

अग्निरनुष्णः पदार्थत्वात् घटवादिति नहात्र ज्वालैक्यप्रत्यक्ष-

विशेष्यभावे कामचारादुभयथापि तान्त्रिका व्यवहरन्ति। आदि-नाग्न्यादित्वात्तदुपपत्तिरिति भावः। बाधितहेत्वाभासं विभजते । एकैकेति । हेतोः प्रत्यक्षानुमानागमैः प्रत्येकवाधे त्रयो भेदाः । तेष्वन्यतमाभ्यां द्वाभ्यां वाधे त्रयः संद्वत्येतै स्त्रिभिर्वाधे एक इति बाधितहेत्वाभासः सप्तविध इत्यर्थः । हेत्वाभासे दर्शितं साप्तविध्यं प्रत्यक्षागमाभासयोर्वाधितयोरप्यतिदिशति । एवमिति । नतु एकमानवाधेनापि बाधितत्वं सिध्येत द्यादिबाधवर्णनमनर्थ-कमित्याश्रङ्क्य परिहरति । यद्यपीत्यनया करिकया । अव्प-इशिक्षार्थमिति । स्वयमेष मानान्तरवाधोहाशकानां त्पत्तयेऽधिकवर्णनमिति भावः । प्रयोजनान्तरमप्याह । याव-दिति। यावन्तो दोषाः ते सर्वेऽप्युद्धावनीया इति सङ्केतपूर्वि-कायां कथायां यावद्वोषकथनाभावे नियमभङ्गेन पराजयप्रसङ्गे-न तिन्नवृत्तये परत्र नियमभङ्गापादनेन जयसम्भवाय च या-वद्वाधवर्णनं कृतामित्यर्थः । अनियमकथायामप्युपयोगमाह । यथास्मृतीति । स्वस्मृत्यनुसारेण स्मृतैकमात्रकथनेऽपि काल-सामग्रीभेदेन तस्य स्मर्णनोद्धाव्यत्वसम्भावनयानेकव्यत्पादनं स-प्रयोजनिमत्यर्थः । ननु प्रत्यक्षेणानुमानस्य बाधे ज्वालैक्यप्रत्य-क्षेण तद्भेदानुमानमपि बाध्येतेत्यत आह । न हीति । अनन्य-थासिद्धेरिति । भ्रमत्वेनोपपादयितुमशक्यत्वादित्यर्थः । औष्ण्य- वत्पावकौष्ण्यत्रत्यक्षं दुर्वलमनन्यथासिद्धेः। नह्यौष्ण्यं नाम जग।ति नास्ति तथा सित वन्हौ तदारोपस्यासम्भवात्। कविित्सद्धमेवान्यत्रारोप्यं तद्यहे च तद्भावलक्षणसाध्यस्याप्यग्रहः
नचाप्रमितसाध्यसामान्यमनुमानं प्रवर्तायतुमलम् । नचोष्णत्वाभावातिरिक्तमनुष्णत्वं नाम किश्चित् भावान्तराभावपक्षेऽपि तस्य
तद्भावात्मना निरूपितस्य व्याप्त्यसुष्वेशात्। नच तद्द्रव्यं तल्लक्षणादृष्टेः। नचा विन्हधर्मः तद्धर्मिणोऽन्यस्य कस्य चित् कुतश्चित्
प्रमाणाद्सिद्धेः। सिद्धौ च तत्रापि पदार्थत्वसद्भावे हेतोरनैकानत्यात्तदसद्भावे तस्यैवासिद्धेः। अत् एव वन्हौ तत्साद्दश्यतत्संसर्ग-

प्रत्यक्षस्य भ्रमत्वं वदन् वक्तव्यः अलीकस्यवै। ज्लस्यारोपादस्य भ्रमत्वमुच्यते उतान्यत्र सिद्धस्य तस्यारोपादिति विकल्पे ना-इत्याह । नह्योष्णयं नामोति । तथासर्ताति । औष्ण्यस्यैवाः त्यन्तासस्य इत्यर्थः । मास्तु तदारोप इत्यत आह । तद्रप्रहे चे-ति । औष्ण्यस्य कुत्राप्यग्रह इत्यर्थः । तथा चानुमानमेव न प्र-वर्तत इत्याह । नचेति । अलमिति । पुरुष इति शेषः । ननूष्णत्वाज्ञा-नेऽपि अनुष्णत्वधीः सम्भवतीत्यत आह । नचोष्णत्वेति । तथा च प्रतियोगिक्षानाभावेऽभावधीरेव न स्यादिति भावः । ननु सिद्धान्ते 5भावस्य भावक्रपत्वान्न प्रतियोगिन्नानापेक्षेत्यत आह । भावान्तरेति । तद्भावात्मनेति । भावत्वाभावत्वाकारेण झाने प्रति-योगिज्ञानापेक्षास्तीति भावः। अन्यत्र सिद्धस्यौष्ण्यस्यारोप इति द्वितीयपक्षे वक्तव्यः । अाँतदौष्णयं द्रव्यमित्युच्यते उत द्रव्यधर्म इति विकल्पे नाद्य इत्याह । नच तत्र्द्रव्यमिति । तल्लक्षणाद्ये-रिति । घटादिवद्विळक्षणसंस्थानवत्तयानुपलम्भादित्यर्थः । द्विती-येऽपि किं वन्हिधमीः उतपर्वतवान्हिधमीः सधमीः सिद्धो न विति विकल्पान्त्ये दुषयति । नन्धाविह्नधर्म इति । तथा च साध्या-प्रसिद्धिरिति भावः । आद्यं दूषयति । सिद्धौ चंति । तस्यैवा-सिद्धेरिति । धर्मिण एवासिद्धा आसिद्धत्वपक्षान्तर्भाव भावः । अत एवेति । वहिभिन्नस्यौष्ण्याश्रयस्यासम्भवादेवेत्यर्थः ।

ग्रहाद्यसंभवात तद्गुणारोपो दुर्वचः अग्न्यातपोपाधिक एव ह्यन्य-त्रौण्योपलम्भः । न तथा तयोस्तदुपलम्भोपाधि कश्चित्पश्यामः । नच तयोः परस्परोपाधिकत्वं व्याघातात् नियामकाभावाच । अतो बन्ह्यातपादिरूपतेजोधर्म एवौष्ण्यमित्यनन्यशरणे प्रत्यक्षे ऽनुमानसहस्रेणापि न तत्कम्पनसम्भव इति । नन्वेवं ज्वालैक्यम-त्यक्षेऽप्यनुमानवाधो न स्यात् न तत्रानुमानस्य स्वमृलभूतप्रत्य-क्षविशेषप्रतिक्षेपत्वाभावात् । नहि तत्र भेदसामान्यादिग्रहणं ज्वालैक्यग्रहणोपजीवि भेदप्रतियोगिन ऐक्यस्याप्यन्यत्र सामा-

तप्तजलपृथिव्योरप्याष्ण्योपलम्भात् कथं वह्नरन्यत्र तद्भाव इत्यत आह । अग्न्यातपेति । अग्न्यातपयोरन्तत औष्ण्योपलम्भः सो-पाधिकोऽस्त्वित्यत्राह । न तथेति । ननु चन्ह्यातपयोरन्यतरस्यान्यतः रत्रारोपे उपाधित्वमस्तिवत्यत आह । नचेति । व्याघातादिति । स्वाभाविकधर्मवत एवान्यत्र तदारोपोपाधित्वादिति नियामकाभावादिति । अन्यतरस्वाभाविकत्वे नियामकाभावादि-त्यर्थः । अतो वन्ह्यातपादिधर्म एवौष्ण्यामिति परमद्धितीयपक्ष ए वाभ्युपगन्तव्यः । तथा चानन्यथासिद्धत्वाद्वन्ह्याद्यौदण्यप्रत्यक्षस्य नानुमानवाध्यत्वं किं त्वनुमानस्यैव तद्वाध्यत्वमित्यभिप्रेत्याह । अ-त इति । वैशम्यमजानानः शङ्कते । नन्विति । एवमिति । प्रत्यक्षस्यानुमानेन बाधाभाव इत्यर्थः । वैशस्यमुद्धाटयन्परि-हरति । नेति । उष्णत्वप्रत्यक्षत्वस्यानुष्णत्वानुमानोपजीव्यत्वा-त् तत्र प्रत्यक्षेणानुमानवाधो युक्तः ज्वालाभेदानुमाने तु ज्वा-लैक्यप्रत्यक्षस्यानुपजीव्यत्वात् अनुमानेन तद्वाधो भावः । नच तत्रापि स्वप्रयोजकसाध्यधीरूपभेदसामान्यज्ञानस्य वा पक्षादिज्ञानस्य वा ज्वालैक्यप्रत्यक्षोपजीव्यतास्ति येन तत्राप्य-प्रतिक्षेपः स्यादित्याह । न हीति । ननु ज्वालाभेदप्रतियोगितया ज्वा लैक्यप्रत्यक्षं ज्वालाभेदानुमानीपजीव्यमेवेत्यत्राह । भेदप्रतियोगिन इति। निह यत्रैव भेद्ग्रहस्तत्रैवाभेद्ग्रहस्त छेतुरिति नियमोऽस्ति येन

| 113%) | शिवस्तात्रावली । उत्पलदेवविराचिता ।        |
|-------|--------------------------------------------|
| 64.   | थीक्ष मराजविराचितवृत्तिसमेता(वेदान्तः)     |
| (1 4) | मीमासाबालपकाका जिमिनीयद्वादशाऽ-            |
|       | ्यायार्थभंगरः शीन्त्रतात्राक्षणाः तेच्यात- |

राह्मरविर्वितः । ( मीमास्। )

(१०) प्रकरणपश्चिका प्रभाकरमतानुसारि — मी-मीतादेशनस् । महामहीपाध्यायश्चीशालि-कृताधामिश्रविर्धचतम् श्लीशङ्करभष्टकृता मीमोसासारसंग्रहश्च सम्पूर्णः (मीमासा) ३

(१४) अद्भैतिसिद्धिसिद्धान्तसारः । पाण्डितप्रवर-श्रीसदानन्दःयासप्रणीतस्तत्कृतव्याख्यास-भेठङकृत: । (विदान्त: ) ३

(१९) कार्यायनश्रीतसूत्रम् । महामहोपाध्याय-श्रीककाचार्यविरचितगाष्यसहितम् । १३

(र॰), ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविस्-चितं सम्पूर्णम् (विदान्तः) ३

(११) श्रीहर्पप्रणीतं व्यय्डनव्यय्डवायम् । आ-नन्दप्रणिविश्चितया व्यय्डनप्रविकदावि-भजन्ष्यया व्याख्यया वियासागरीतिप्र-सिद्धपा संगेत्रम् । (वेदान्तः ) १४

(१२) आख्यातचादिका श्रीभृष्टमल्लविरचितार

(२३) श्रीलक्ष्मीसहस्राम्—बालबोधिनीव्याख्य-याऽक्षतस्यक्षम् च सहितम् ८

(२४) ब्रह्मसूत्र्वातः मरीचिका श्रीक्षजनाथम-ट्टर्नुता (वेदान्तः ) ... २

(६५) क्रांड्य बतंत्रहः । अत्र श्रीकालीशद्धरसि-द्धान्तवागीशविरचितानि अनुगानजागदी-स्याः प्रस्थक्षानुगानगादाधर्याः प्रत्यक्षानु-मानमाथुर्या अयुत्पाचिवादस्य शक्तिवादस्य मुक्तिवादस्य शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः कु-सुमाञ्जलेश्व क्रीडपन्नाणि ... र

(२६) बद्धमूत्रम् , देताद्वैतदर्शनम् । श्रीसुन्दरभ-ट्टरचितसिद्धान्तरेतुकाश्मिषटीकासिह-तश्रीदेवाचार्यप्रणीतसिद्धान्तजाद्ववीयुतम् र

(२७) षड्दर्शनसमुच्चयः । बीद्धनैयायिकका-पिल्डौनैमेशेपिकजामिनीयदर्शनसंक्षेपः । मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हरिभद्रमु-रिकृतः। ... १

(२१) शुद्धाद्वेतमार्तण्डः प्रकाशान्याख्यासाहितः।

अमेयरत्माणवया ...

(१९) अञ्चमान्धिन्तामाणिन्यास्यायाः शिरोम-णिकृतदीधित्या जागदीशी टीका । १३

(३०) वीरमिन्नोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमिन्न-मिश्राविरचित: परिभाषा — संस्कारप्रका-शात्मक:। सापिण्डादीपकश्र ११

(६२) धीरामित्रोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमि-भामिश्रविराचितः आद्विकप्रकाशः ﴿

(३२) स्मृतिमाराद्धारः विद्वद्वराविश्वम्भरात्रिपाठि-संकलित:

(२३) वेदात्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषोत्त-भाचार्यकृता । ... ३

(२४) प्रस्थानरत्नाकर:। गोस्वामिश्रीपुरुषोत्त-मजीमहाराजावराचितः , र

(६५) वेदान्तपारिजानसीरमं नाम ब्रह्ममीमासा-भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यविराचितम् । १

(३६) योगदर्शनम् । परमहंमपरिक्राजकाचार्थः नारायणतीर्थिवरचित-योगिमद्धान्तचित्रः कासमाख्यया व्याख्यया संबल्धितम् । २

(३७) वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपारित्राजका चार्यश्रीरामानन्दसरस्वतीस्वामिकृत ब्रह्मा-ध्यतवर्षिणीसमाख्यत्र्याख्यासंवलितम् । ४

(३८) विश्वप्रकारा: । कोशः । विद्वद्रस्थीम-हेदवरसूरिविरचितः । ... ः

(३९) श्रीसुबोधिनी । श्रीवह्नभाचार्यविनिर्मिता श्रीमझागवतस्याख्या गोस्वाभीश्रीविट्ठलना-थंदीक्षितावराचितिटिष्पणीसहिता । श्रीम-झागवतदसमस्कन्धजन्मप्रकर्ण श्रीसुबो-धिनीटिष्पण्यो:-प्रकाश: गोस्वामि श्रीश्री पुरुषोत्तमजीमहाराज विरचित

(४०) वीरामित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमि-त्रमिश्रविरचितः पूर्णाप्रकादाः । ४

(४१) विदान्तासिद्धान्तसंग्रहः । श्रुतिसिद्धान्ताप-रनामकः । श्रीश्रह्मचारिवनमालिमिश्रविर-चितः । वेदान्तकारिकावली श्रीपुरुषोत्तम-प्रसाद शम्मकृता अध्यान्मसुधातरिङ्ग-ण्याख्यटीकयासहिता

(४२) स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपारित्राज्ञ काचार्यनारायणाश्रमाशिष्यमाधवाश्रमाविर चितः । स्वकृतटीकाविभूषितश्र । ३

- (१३) यात्रवस्करमृति । बालस्भट्टीसमाएपश्या-ख्यासमलङ्कृतसिताद्यसाहिता । व्य-वहाराध्यायः .... ११
- (४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभट्टाचार्यचक्रव-र्तिकृता । श्रीगङ्गेशोपाध्यायविर्वित-तंत्त्वचित्तामण्याश्रीरघुनाथवार्किकशिरी-माणविराचितदीधित्या च गर्भिता। ६
- (४५) शास्त्रदीविका । भीषार्थसार्थिमिश्र प्राणि-ता। रामकृष्णविराचितयुक्तिसेहप्रपुरण्या-स्थभ्याख्यंया सहिता तर्कवादः । ५
- (४६) वैयाकरणमिद्धान्तलघुमञ्जूषा महामही-पाध्याय-श्रीनागेशभट्टविरचिता । श्रीमद्दुर्बलाचार्य-बालम्भट्टाभ्या विर-चितकुद्धिकाकलाहुटीकाद्वयसंवलिता। १२
- (४७) ज्याकरणसिद्धान्तसुधानिधीः। पर्वतीय विदेशेदवरसुरिविराचितः।
- (४८) विरमिश्रोदयः। लक्षणप्रकाशः। महामहो-पाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः। \*
- (४९) बृहदारण्यकवार्त्तिकतार श्रीमद्विपारण्यस्वा-मिविरचितः। महेदवरतीर्थकृतयालयुसं-महाख्यया टीकयासमलंकृतः।

- (५०) विरामिभादपः । राजनीतिप्रकाशः । महा-महोपाध्यायश्रीमिभ्रमिश्रविरचितः । ५
- (५१)पूर्वभीमांसा अधिकरणके मुदी। श्रीमन्म-हामहोपाध्याय पं० रामकृष्णभट्टाचार्य-विरिचिता परिशिष्टाधिकरणनि रूपणपूर्व-कंटिप्पण्या परिष्कृत
- (५२) प्रसस्तपादभाष्यटीकासंग्रहः । तत्र क-णादरहस्यम् । श्रीशंकरमिश्रविरोचितम् १
- (५३) क्रमदीपिका । श्रीमन्महामहीपाप्याय कादमीरिककेंदावसहिद्यचिता । विषा-विनोदशीमोविन्दसह चार्यकृतविष्णोपन ।
- (५४) वीरमित्रोदयः । तीर्थमकाशः । महा-महोपाध्याय श्रीमित्रमिश्रविग्चितः । ६
- (५५) सांख्यसंग्रहः । तत्र सांख्यतत्त्व विवेचनम् श्रीविमानन्द ( क्षेमेन्द्र ) विराचितम् । सांख्यतत्त्वयाथाध्यदीपनम् भावागणेश-विराचितम् । समासस्त्रव्याख्या सर्वी-पकारिणी च ।
- (५६) न्यायपरिग्रुद्धः । श्रीमद्वेष्क्षटनाथ श्रीपे-दान्ताचार्यप्रसादिता । श्रीनिवासाचार्यवर-चित न्यायसारसमाख्यया टीक्यादृता । ।

पञ्चादिप्रेषणस्थानम्।

जयकृष्णदास ग्रप्तः, सेक्रेटरी, - जीखम्बा संस्कृत सिरीज थाफिस, बनारस सिटी।



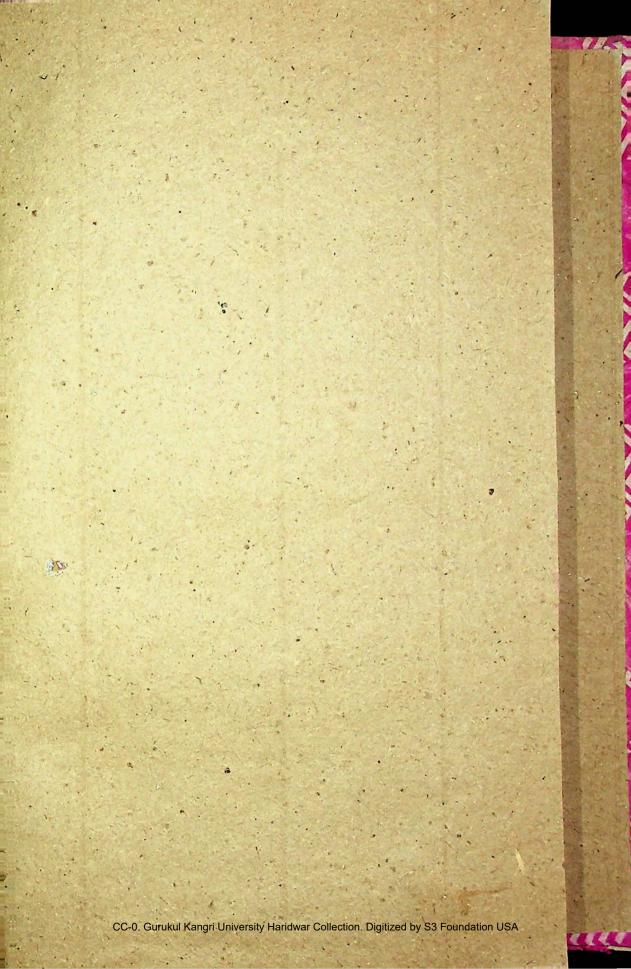

PAYMENT PROCESSED VIOLEN NO 102 25 101 (+298 ANIS BOOK BINDER

Entered in Aptabase

Signature with Dase



